#### PRESIDENT'S SECRETARIAT

(LIBRARY)

| Accn. No                                                              | -6238   | Class No | 7500 |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|--|
| The book should be returned on or before the date last stamped below. |         |          |      |  |
|                                                                       |         |          |      |  |
|                                                                       |         |          |      |  |
|                                                                       |         |          |      |  |
|                                                                       |         |          |      |  |
|                                                                       |         |          |      |  |
|                                                                       |         |          |      |  |
|                                                                       |         |          |      |  |
|                                                                       |         |          |      |  |
|                                                                       |         |          |      |  |
|                                                                       |         |          |      |  |
|                                                                       | <b></b> |          |      |  |
|                                                                       |         |          |      |  |
|                                                                       |         |          |      |  |
|                                                                       |         |          |      |  |
|                                                                       |         |          |      |  |
|                                                                       |         |          |      |  |
|                                                                       |         |          |      |  |

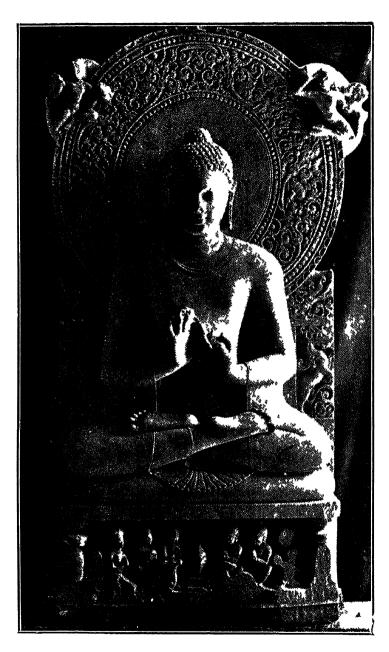

सारनाथ की ग्रुप्त-कालीन बुद्ध-प्रतिमा

# चंद्रगुप्त विक्रमादित्य

अर्थात्

चक्रवर्ती चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादिल की जीवनी

लेखक

गंगाप्रसाद मेहता, एम्० ए०

इलाहाबाद हिंदुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० **१**९३२

## Published by The Hindustani Academy, U. P., Allahabad



Printed by S. S. Srivastava at the Allahabad Law Journal Press, Allahabad

#### प्रस्तावना

अध्यापक गंगाप्रसाद मेहता जो ने गुप्तचकवर्ती चंद्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य पर यह प्रथ बहुत अच्छा और बड़ी छानबीन के साथ लिखा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऐसा बड़ा देशत्राता और स्वदेश-स्वधर्म-भक्त हुआ कि उस का इतिहास घर घर में रहना चाहिए। मेहता जी ने और प्रयाग हिंदुस्तानी एकेडेमी ने बहुत समुचित काम किया जो यह पुस्तिका देश भाषा में प्रस्तुत की गई।

इस अनंत और सदाजीवी देश की यह प्रथा है कि देश को संकट से मुक्त कराने वाले राजा को देश विक्रमादित्य की पदवी देता है। यह प्रथा सं० १ त्र्यर्शत् ईसवी सन् से ५८ वर्ष पहले जारी हुई । सातवाहन वंशावतंस गौतमीपुत्र शातकिंग ने नहपाण श्रादि शक राजाश्रों का उन्मु-लन कर धर्म की रच्चा की। गौतमीपुत्र महाराज शातकर्णि को देश ने विक्र-मादित्य के नाम से याद किया श्रीर श्राज तक इसी नाम से उस महानुभाव राजातिराज का यश गान करते हैं। फिर उस के वंशधर सातवाहन विष-मशील क़ंतल शातकिए ने १३५ वर्ष बाद करोड के मैदान में जो लोनी श्रीर मुलतान के बीच है दुबारा शकों का संहार कनिष्क के पूर्वाधिकारी के समय में किया जिस का वर्णन गुणाढ्य ने और उस के अनुद्रक कथासरित्सागर-कार ने किया है। उस शालवाहन या साडवाहन राजा को पुनरपि विक्रमादित्य की उपाधि उसी दिन मिली। फिर भी मथुरा पंजाब श्रादि में शक कनिष्क-वंशधर जमे रहे श्रीर धर्म का लोप करते रहे। इन का पराजय आभीर वंश ने पश्चिम में तथा दूसरे वंशों ने मध्य देश में किया और २५० ई० के लगभग बहुत से वर्णाश्रम के पोषक ऋर्थात् हिंदूधर्म के पुनरूत्थापक नए वंश उठ खड़े हुए। पर शकराज्य का पूर्ण उच्छेता चंद्रगप्त (द्वितीय) गुप्तवंश वाले ही हुए। मेहता जी ने प्रथम वार इस को सिद्ध किया है कि महरौली (दिल्ली) का विष्णुस्तंभ

('लोहे की कीली') इन्हीं चंद्रगुप्त की कीर्त्ति का स्तंभ और उन्हीं की कृति है जिसे भक्तिपरायण महाराज ने श्री विष्णुभगवान के चरणों में अर्पित किया था। इस से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त ने आसमुद्र एकराज्य स्थापित किया और पंजाब और काबुल की निदयों को नांघ कर उन के सात मुख त्र्यर्थात् शीर्ष पार कर, बल्ख तक जा शक (Yuechi) का नाश किया। बल्ख ही उन का आदिम और केंद्र देश था इस से बाह्लीक, उन के घर तक पहुँचा उन को दु<mark>रु</mark>स्त करना **त्रावश्यक था। "सप्तसिन्धु"** एक चक्र ( Province ) का नाम था । यह नाम पारसीक भाषा में "हप्त-हिद्र" है। इस चक्र में बल्ख से पंजाब तक शामिल था श्रौर पंजाब लेते हुए बल्ख तक विजय करना त्रावश्यक था। मैं एलन त्रादि विद्वानों की राय को भ्रांत मानता हूँ जो यह कहते हैं कि सिंधु के मुहाने से हो कर चंद्रगुप्त बल्चिस्तान पहुँचे। जैसे दशमुख, षडानन, चतुर्मुख शब्द हैं, वैसे हो सप्तमुख सिंधु नद कहा गया। यह नद-पुरुष सात-सिरों-वाला वर्णित किया गया। पंजाब की पाँच निद्याँ काबुल नदी श्रौर कुनार नदी सातों नाघ कर ही आदमी काबुल कपिशा होता हुआ बाह्लीक पहुँच सकता है। महाकवि कालिदास जो इन्हीं विक्रमादित्य के समय में हुए श्रीर राजदूत बना कर दिच्छा (कर्णाट) के राजा कुंतलेश्वर के यहाँ भेजे गए थे, रघु का दिग्विजय वंद्य नदी ( त्राक्सस ) तक त्रर्थात् बल्ख ( Bactria ) तक बयान करते हैं। उन्हों ने श्लेष में महाराज चंद्रगुप्त के विजय का वर्णन रघु के नाम पर किया। इस विजय के बाद चंद्रगुप्त का अपने को विक्रमादित्य कहना उचित था।

ऐसा बड़ा विजेता होता हुआ यह राजा परम वैष्णव था। एक अद्भुत लोह का स्तंभ उन्हों ने बनवाया जैसा आज भी युरप में बनाना मुश्किल है। इस में मोर्चा नहीं लगता। अब इसे अनंगपाल की कोली कहते हैं। इसे तोमरराज ने ला कर दिल्ली में विष्णु के मंदिर के सामने स्थापित किया। पहले यह विष्णुपद पर पहाड़ी पर था। यह विष्णुपद गया में नहीं हरिद्वार में था क्योंकि वही राजा अनंगपाल के राज्य में

पड़ता है। इस तरह के स्तंभ का वर्णन शास्त्र में "चंद्रकांत" है। यह गोल और कमलशीर्ष है। चंद्र राज के नाम पर चंद्रकांत शैलो का प्रयोग हुआ। सब हिंदुओं को इस का दर्शन करना चाहिए। राजा चंद्र (विक्र-मादित्य) गुप्तवंशी का चरित देश-सेवा के कारण पुनीत हुआ। उस का इतिहास पुनीत है, पाठ्य और श्रद्धेय है।

देश-रत्ता के लिये उस समय हिंदुओं ने विष्णु भगवान् की याद की। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त बाप-बेटे दोनों विष्णु के अनन्य भक्त थे। समुद्र ने एरन (सागर और मालवा के बीच) अपने 'स्व-भोग-नगर' में विष्णु की विशाल मूर्ति स्थापित की। चंद्रगुप्त के धर्म का और देश का उद्धार करने के उपलच्च में उन के समसामयिक हिंदुओं ने विदिशा के उद्यगिरि पहाड़ में एक मूर्ति विष्णु की बनाई जो आजतक मौजूद है। विष्णु पृथ्वी की रत्ता वाराही तनु ले कर कर रहे हैं, वीर-मुद्रा में खड़े अपने दंत-कोटि से एक सुंदरी को उठाए हुए हैं और ऋषिगण स्तुति कर रहे हैं; सामने समुद्र है। यह मूर्ति गुहा-मंदिर के बाहर है। गुहा-मंदिर खाली है, उस के द्वार पर जय-विजय की प्रतिमाएँ अंकित हैं और आस पास गुप्तवंश के सिक्कों वाली मूर्तियाँ दुर्गा और लदमी जो की हैं। इस वराह-मूर्ति को "चंद्रगुप्त-वराह" कहना चाहिए, क्योंकि यह मूर्ति विशाखदत्त के मुद्रारात्त्तस वाले भरत-वाक्य का चित्रण है। चंद्रगुप्त ने आर्यावर्त की रानी श्री ध्रुवदेवी का उद्धार शक-म्लेच्छों से किया था और भारत-भूमि का उद्धार म्लेच्छों से किया था। विशाखदत्त कई अर्थवाले

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> तमुद्रगुर्क ने उस मूर्ति पर अपनी रानी दत्त-देवी का प्रेम और आदर पूर्वक वर्णन भी अंकित किया। उस ने कहा कि मैं इस ब्रतिनी कुळवधू को सिवा अपने पौरुष-पराक्रम के और कुछ ब्याह के समय नहीं दे सका था—'पौरुष-पराक्रम दत्त ग्रुल्का ''''बहुपुत्रपौत्र—संक्रामिणी कुळवधु: ब्रतिनी निविद्या'।

<sup>—-</sup>फुळीट, गुप्त-शिकाळेख, सं० २ ।

श्लोक लिखते थे, यह 'देवीचंद्रगुप्त' नाटक से सिद्ध है। उन का भरत-वाक्य यह है—

> वाराहीमात्मयोनेस्तनुमवनिधावस्थितस्यानुरूपाम् । यस्य प्राग्दंतकोटि प्रलयपरिगता शिश्रिये भूतधान्नी ॥ म्लेन्डरुद्विज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमूर्ते:। स श्रीमद्बंधु भृत्यश्चिरमवतु महीं पार्थिवश्चंद्रगुप्त:॥

इस में किव ने ('श्रधुना') वर्तमान चंद्रगुप्त (जिस का अर्थ विष्णु होता है, चंद्र=स्वर्ण, चंद्रगुप्त=हिरण्यगर्भ) राजा की विष्णु से तुलना की। जैसे विष्णु ने इस पृथ्वी का उद्धार म्लेच्छ (असुर) से किया उसी प्रकार दंत-कोटि शस्त्र से मार कर म्लेच्छ से चंद्रगुप्त पार्थिव ने भारत-भूमि और ध्रुव (पृथ्वी) देवी का उद्धार किया। दोनों को रूप बदलना पड़ा था। चंद्रगुप्त ने शिक्त (ध्रुवदेवी) का रूप पकड़ा और विष्णु ने शुकरी-तनु धारण किया अर्थात् रक्तण-कार्य में (अवनविधी) अयोग्य पर जरूरी रूप धारण करना पड़ा।

हिंदुओं ने विष्णु-मत—विष्णु-भक्ति-द्वारा तो भारत की मुक्ति ३५०-३८० ई० में संपादित की, बुद्ध भगवान जो युद्ध के विरुद्ध थे, उन का त्याग कर हिंदुओं ने विष्णु का सहारा पकड़ा। वे ही राज्य-रत्त्रण के देवता हैं; उन्हीं राजनैतिक देव को इष्ट माना गया। यही गुप्त-काल की सिद्धि का रहस्य है।

गुप्तों का वर्णन लेखनी को पवित्र करता है। नहीं तो कहाँ 'गुप्तान्व-यानां गुरणतोयधीनाम्' श्रीर कहाँ खुद्र ऐतिहासिक

काशीप्रसाद जायसवाल

### भूमिका

गुप्त-वंश के श्रभ्यदय-काल को प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास का 'सुवर्ण-युग' मानना सर्वथा संगत है। इस युग में हमारा देश विदेशीय जातियों की चिरकालीन पराधीनता से स्वाधीन हुन्ना । उस में 'त्रासमुद्र' हिंद्-साम्राज्य की स्थापना हुई श्रौर उस की प्राचीन श्रार्य-संस्कृति के श्रंग-प्रत्यंग में फिर से नये जीवन का संचार हुआ। अपने ही शखदारा रिचत राष्ट्र में 'शास्त्र-चिन्ता' प्रवृत्त हुई—विद्या, कला श्रौर विज्ञान के विविध विकास और विलास की अविरल धारा प्रवाहित हुई। भारत के प्राक्तन 'धर्म का प्राचीर बाँधा गया'—उस की मर्यादा स्थापित की गई। ऋार्य-वर्म के उत्थान के साथ साथ भारत के प्राचीन संस्कृत वाङ्मय की भी इस युग में अपूर्व श्रीवृद्धि हुई। उस में अनेक काव्य, नाटक, शास्त्र श्रौर दर्शन रचे गए। उस युग की उत्सर्पिणी चमता, श्राशा श्रौर महत्वा-कांचा के. उस की उन्मेषशालिनी प्रतिभा के. प्रकट करनेवाले कविता-कामिनी-कांत कविवर कालिदास की कमनीय कृतियों की सृष्टि ग्राप्त-सम्राटों की छत्र-छाया में हुई। वह महाकवि ऋपने देश-काल की भव्य घटनात्रों का चतुर चित्रकार था। उस की प्रखर प्रज्ञा, ऋपूर्व कल्पना-शक्ति, घ्रलौकिक वाग्विभव, गंभीर पांडित्य में उस के ही समकालीन श्रोजस्वी युग का जीवन, जागृति, स्फूर्ति श्रौर चैतन्य स्पष्ट मलकता है। वास्तव में वह ई० स० के पाँचवें शतक के 'प्रबुद्ध भारत' का परमाराध्य प्रतिनिधि और विदग्ध वक्ता था। उस की अजर, अमर कृतियों में हमें गुप्त-युग की गौरव-गरिमा का प्रत्यचा निदर्शन मिलता है।

कालिदास के समय का 'प्रबुद्ध भारत' कैसे जगा और किसने जगाया ? क्या वह किसी वाह्य अथवा दैवी शक्ति से प्रेरित किया गया, अथवा अपने ही किन्हीं सुपुत्रों के पौरुष और पराक्रम के बल पर उठ खड़ा हुआ ? इतिहास के इन जटिल प्रश्नों का करना तो सरल है किंतु उन का हल करना अतीव किठन है। इतिहास के अनुशीलन की अनेक शैलियाँ हैं। कुछ विद्वानों की धारणा है कि इतिहास को महापुरुषों का जीवनचरित समम कर उस पर मनन करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने देश के भाग्य-विधाता और उन्नति-पथ के प्रदर्शक होते हैं और वे जैसा करते हैं वैसा लोग करने लग पड़ते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में ठीक कहा है—

> 'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजनः। स यद्यमाणं कुरुते लोकस्तद्जुवर्त्तते॥'

श्रतएव, जिन प्रतापशाली पुरुषों के जन्म श्रीर कर्म से उन के देश का कायापलट हुआ हो. जिन के आचार-विचारों से लोक का ध्येय और प्रवृत्ति-मार्ग बदल गया हो, उन के चरित्र-वर्णन मात्र से उन के युग का इतिहास सहज ही समभ में आ सकता है। यह तो इतिहास के पढ़ने की एक परिपाटी है, जो कदाचित सांगोपांग नहीं है, किंतु सुगम श्रीर शिचा-प्रद श्रवश्य है। परंत्र, इतिहास की घटनात्रों पर विचार करने से हमें महापुरुषों के श्रतिरिक्त उन घटनात्रों के श्रीर भी श्रनेक सुद्म कारण अवगत होते हैं। महापुरुष तो इतिहास के केवल निमित्त-कारणमात्र हैं। उन के जन्म से बहुत पहले ही इतिहास में अप्रत्यन्त रूप से अनेक शक्तियाँ अपना अपना कार्य किया करती हैं. जो किसी महापुरुष का श्राश्रय पा कर श्रचानक श्रमिन्यक हो जाती हैं। यद्यपि इतिहास की कार्य-कारण-परंपरा की मीमांसा करना सरल नहीं, तथापि यह तो निर्वि-वाद सिद्ध है कि इतिहास के महापुरुष काल के विशाल गर्भ से उत्पन्न हो कर श्रपने समकालीन देश और समाज को उन्नति-पथ में श्रमसर करते हैं, त्रौर इसलिए उन की चर्या त्रौर चरित्र को इतिहास में सर्वथा त्रादर-णीय स्थान मिलना चाहिए। 'राजा कालस्य कारणम'--राजा काल का कारण है, इस उक्ति में बहुत बड़ा तथ्य है। कालिदास के समसामयिक गुप्त-वंश के चक्रवर्ती नरेश भारत के इतिहास में एक नवीन श्रौर भव्य युग के प्रवर्तक थे। उन का आश्रय पा कर समस्त देश जग उठा, हिंदू-जाति

को नसों में नये रक्त का संचार हुआ, वह पुनरुज्ञीवित हुई, और उस के धर्म और संस्कृति का प्रवाह चारों ओर बड़े वेग से बढ़ा। उन दिगन्त-विजयी वीरों के प्रताप और पराक्रम की गाथाएँ उनके समय के शिलालेखों और सिक्कों पर उत्कीर्यों मिलती हैं।

ई० सन् की चौथी शताब्दी के प्रारंभ से पाँचवीं शताब्दी के अंत तक गुप्त-वंश का प्रताप-सूर्य इस देश पर अपने प्रखर तेज से चमकता रहा, जो चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को दिग्विजय के अनंतर पराकाष्टा को पहुँचा। उस ने बंगाल की खाड़ी से पश्चिम समुद्र और सिंधु नदी के पार 'वाह्निक' (बल्ख, बैक्ट्रिया) तक के प्रदेश जीते और शकों की सत्ता को भारत के पश्चिम प्रदेशों और पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांतों में जड़मूल से उखाड़ डाला। अतएव, उस 'शकारि' सम्राद् को पूर्व प्रथानुसार 'विक्रमादित्य' की उपाधि मिली। गुप्त-वंश का दूसरा 'विक्रमादित्य' चंद्रगुप्त का पौत्र स्कंद्गुप्त हुआ जिस ने हूगों के आक्रमण से अपने देश और धर्म की रत्ता की थी। इस वंश के पुरुगुप्त और दितीय कुमारगुप्त ने भी 'विक्रमादित्य' की पदवी प्राप्त की थी। उन के पराक्रम का विशेष पता हमें तत्का-लीन लेखों से नहीं मिलता,तथापि नि:संदेह उन के समय तक गुप्त-वंश का भारत पर प्रभुत्व अविकल रूप से व्याप्त रहा।

श्रव तक हिंदू-जाति परंपरागत कथाओं और जनश्रुतियों के श्राधार पर श्रपने देश, धर्म, कला, विज्ञान और वैभव के रच्चक और पोषक किसी विक्रमादित्य का स्मरण करती थी, किंतु श्राधुनिक पुरातत्वान्वेषी विद्वानों के श्राच्य और श्रनवरत परिश्रम का ही यह फल है कि श्राज भारत के इस 'धर्म-विजयी' और 'दिग्विजयी' महापुरुष का, कराल काल के गाल से बचे हुए तत्कालीन शिलालेखों और स्मृति-चिन्हों से शोध कर निकाला हुआ, यथातथ्य और विश्वसनीय इतिहास हमें उपलब्ध हुआ है, श्रन्यथा 'विक्रमादित्य' की कीर्ति कथामात्र शेष ही रह कर श्राज इतिहास के पृष्ठ पर सुवर्णाचरों में न लिखी जाती।

प्रयाग के अशोक-स्तंभ तथा दिल्ली के लोह-स्तंभ पर उत्कीर्ए प्रश-स्तियों से गुप्त-चक्रवर्ती समुद्र श्रीर चंद्र के दिग्विजय का पूरा पूरा पता चलता है। समुद्रगुप्त ने 'दैवपुत्र', 'शाही', 'शाहानुशाही' उपाधि के धारण करने वाले, पंजाब, काबुल से त्राक्सस नदी पर्यन्त देशों पर राज्य करने वाले शकजातीय राजाओं को 'श्रात्म-निवेदन' करने के लिये वाध्य किया था। इन शकों का 'केंद्र-देश' 'वाह्वीक' (Bactria) में था जहाँ का शक-राजा ईरानी भाषा की 'शाहंशाह' उपाधि श्रपने नाम के साथ प्रयक्त किया करता था। इसी देश पर चंद्र ने आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी जिस का उल्लेख दिल्ली के लोहस्तंभ पर किया गया है। महाकवि कालिदास ने, समुद्र और चंद्र की दिग्विजयों को मानो प्रत्यन्न ही देखा था. इस प्रकार से अपने रघुवंश-महाकाव्य में वर्णित किया है। कालि-दास का दिग्विजयी 'पारसीकों के जीतने को स्थलमार्ग से प्रस्थित हुआ था. यवन-स्त्रियों के मदमाते चेहरे उसे श्रसहा लगे थे. श्रश्व-सेनाश्रों के द्वारा लड्ने वाले पाश्चात्य लोगों से उस का तुमुल संप्राम हुआ था, श्रंगूर की बेलों श्रौर उत्तम मृगचमों से ढकी भूमि पर उस के योधाश्रों ने मधु-पान कर ऋपने विजयजनित श्रम को दूर किया था, वहाँ से उत्तर दिशा में वह प्रस्थित हुआ श्रौर उस के घोड़ों ने 'वंज़ु' ( Oxus ) नदी के तीर पर कुंकुम-केसर से रंजित कंधों को प्रकंपित किया, उसी स्थल में उस ने हुणों पर अपना विक्रम दिखलाया. कांबोज भी समर में उस के शौर्य के सामने न इट सके।

> पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थल वरमैंना । यवनी मुखपद्मानां सेहे मधुमदं न सः ॥ संप्रामस्तुमुलस्तस्य पाश्चात्येरश्वसाधनैः । विनयन्ते स्म तद्योधा मधुभिर्विजयश्रमम् ॥ आसीर्णाजिनरतासु द्राक्षावलयभूमिषु । ततः प्रतस्थे कौबेरीं भास्तानिव रष्ठुर्दिशम् ॥ विनीताष्वश्रमास्तस्य वंश्चतीरविचेष्टनैः ।

हुषुत्रुर्वाजिनः स्कन्धाँ छप्नकुंकुमकेसरान् ॥ तत्र हूणावरोधाना भर्तृषु व्यक्तविकमम् । काम्बोजाः समरे सोहुं तस्य वीर्यमनीइवराः ॥

[ रघु, ४, ६०-६९ ]

कालिदास के पूर्वीद्वृत विजय-वृत्तांत में उस के समय की घटनार्घों की प्रतिध्वनि स्पष्ट प्रतीत होती है। 'पारसीक' श्रौर 'वाह्लीक' में राज्य करने वाले शक 'शाहंशाह' जुदे-जुदे न थे, एक ही थे। उस के उत्तर में हूण लोग त्राक्रमण कर ई० सन की चौथी सदी के त्रंतिम चरण में 'वंद्ध' ( त्राक्सस ) नदी के किनारे त्रा बसे थे। भारत के सीमाप्रांतों की ऐसी ही ऐतिहासिक परिस्थिति में दिल्ली के लोह-स्तंभ के राजा चंद्र ने सिंधु के सात मुखों को लाँघ कर समर में वाह्निकों को जीता था—'तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिंधोर्जिता वाह्निकाः।' पुरातत्वज्ञ जोन एलन की व्याख्यानुसार सिंधु के सात मुहानों को पार कर राजा चंद्र बल्ख ( वाह्लिक ) तक नहीं पहुँच सका होगा किंतु उस ने कहीं बलोचिस्तान के ही श्रासपास भारत पर हमले करने वाले किन्हीं विदेशियों को परास्त किया होगा। परंतु एलन महाशय ने उक्त व्याख्या करते हुए यह शंका नहीं उठाई कि सिंधु के सात ही मुहाने क्यों कहे गए, अधिक क्यों नहीं ? 'मुख' शब्द का प्रयोग संस्कृत में द्वार के ऋर्थ में होता है-- 'मुखं तु बदने मुख्यारंभे द्वाराभ्युपाययोरिति यादवः।' सिंधु के सात द्वारों को—उद्गमों को—लाँघ कर चंद्र बल्ख तक पहुँचा था। श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल का उक्त कथन युक्तिसंगत माल्म होता है। काबुल से पंजाब तक का प्रदेश प्राचीन काल में 'सप्तसिंधु'—'हप्तहिंदु'—कहलाता था जिस के पश्चिम में 'वाह्निक' नाम के जनपद थे। इस प्रसंग में यद्यपि मैं ने एलन फ्लोट. स्मिथ त्रादि विद्वानों की व्याख्या एवं मत का इस पुस्तक में त्रानुसरण किया है तथापि मुमे यह सहर्ष स्वीकृत है कि श्रीयुत जायसवाल जी की उक्त कल्पना और अर्थसंगति नितांत मौलिक और उपादेय है। संनेप यह है कि चंद्र की विजय-प्रशस्ति में जिन बातों का उल्लेख है वे सभी चंद्रगुप्त

विक्रमादित्य के समय के शिलालेखों, सिक्कों तथा पूर्वापर इतिहास के पर्य-वेच्चण से तत्कालीन ही प्रमाणित होती हैं। इस गुप्त-कुलावतंस विक्रमा-दित्य के राज्य-काल में भारतीय प्रजा का जीवन सुखमय, शांतिमय, सदा-चार और पुण्य में अभिरत था, जैसा कि हमें चीन के बौद्ध यात्री फाहि-यान के यात्रा-विवरण से ज्ञात होता है। कदाचित् अपने ही समय के अमजीवियों के—ईख की छाया में बैठी हुई शालि के खेतों की रखवाली करने वाली खियों के सुख-शांतिमय जीवन का सजीव चित्र—नीचे लिखे सुंदर शब्दों में अंकित कर इस युग के किविशिरोमणि कालिदास ने अपने ही उदाराशय आश्रय-दाता सम्राट् का गुणगान किया हो—

> इक्षुच्छाय निषादिन्यस्तस्य गोप्तुर्गुणोदयम् । आकुमारकथोद्घातं शालिगोप्यो जगुर्यशः ॥ [ रष्टु, ४, २० ]

'राजाधिराजर्षि' चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का वृत्तांत विद्यमान ऐतिहा-सिक साधनों से जितना कुछ उपलब्ध हुन्त्रा है उस का विवेचन और विचार में ने यथाशिक इस पुस्तक में किया है। में ने इस में यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि कुतुबमीनार के समीप के लोह-स्तंम पर खोदी हुई चंद्र की विजय-प्रशस्ति का न तो प्रथम चंद्रगुप्त से और न पुष्करण के राजा चंद्रवर्मा से संबंध है, किंतु उस में चंद्र विक्रमादित्य की ही दिग्विजय का स्पष्ट विवरण है। उक्त प्रशस्ति के सभी सारभूत कथन उस के राज्यकाल के उत्कीर्ण लेखों से पुष्ट और प्रमाणित होते हैं। उदाहरणार्थ, उस के सिकों पर लिखा रहता है—

'क्षितिमवजित्य सुचरितैर्दिवं जयित विक्रमादित्यः'

तथा

'नरेंद्रचंद्रः प्रथितिश्रया दिवं जयत्यजेयो भ्रुवि सिंहविक्रमः ।' इन लेखों की श्रौर उक्त प्रशस्ति में

'मूर्त्या कर्मजितावनीं गतवतः कीर्त्या स्थितस्य क्षिती'— 'चंद्राह्वेन समग्रचंद्रसदृशीं वक्तृश्चियं विश्रता'— उत्कीर्ण पंक्तियों की भाषा ख्यौर भाव बहुत मिलते जुलते हैं। समुद्रगुप्त के विजय-प्रशस्ति की बहुत सी उन्नेखयोग्य बातों की सविस्तर चर्चा मैं ने पाद-टिप्पिणियों में न दे कर एक तत्संबंधी ऋध्याय के साथ 'प्रथम परिशिष्ट' के रूप में पाठकों की सुविधा के लिये जोड़ दी है।

त्रंत में, प्रयाग की हिंदुस्तानी एकेडेमी के संचालकों तथा पुरातत्व-विद् श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल का में अत्यंत आभारी हूँ जिन्हों ने इस ग्रंथ के प्रणयन में मुक्ते पर्याप्त प्रोत्साहन और सहायता कृपा कर प्रदान की। इति।

हिंदू-विश्व-विद्यालय काशी ) १. १. १९३२

### ग्रंथ-सूची

गुप्त-कालीन भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिये निम्न-लिखित प्रंथ-सूची अत्यंत उपयोगी है, जिस की सहायता इस पुस्तक के प्रणयन में यत्रतत्र ली गई है।

- १ फ्लीट--गुप्त काल के शिलालेख।
- २ जोन एलन-गुप्त-वंश के सिकों का सूचीपत्र।
- ३ विंसेंट स्मिथ-भारत का प्राचीन इतिहास।
- ४ " " ब्रिटिश म्यूजियम के सिक्कों का सूचीपत्र ।
- ५ " " भारत और सिंहल को ललित कला का इतिहास।
- ६ रैप्सन-भार के सिक्के।
- ७ रामक्रुष्णु गोपाल भंडारकर---भारत के प्राचीन इतिहास का दिग्दर्शन ।
- ८ हेमचंद्रराय चौधुरी-पाचीन भारत का राजनीतिक इतिहास।
- ९ गौरीशंकर हीराचंद श्रोमा—राजपूताने का इतिहास।
- १० ,, ,, ,, प्राचीन लिपिमाला।
- ११ " " , मध्यकालीन भारत की सभ्यता।
- १२ राखालदास वंध्योपाध्याय—नंदी-व्याख्यान-माला, हिंदू विश्व-विद्यालय ।
- १३ प्राचीन मुद्रा ।
- १४ कोडरिंगटन—प्राचीन भारत ।
- १५ हेवल-भारतीय तत्त्रण और चित्रकला।
- १६ लेगे तथा गाइल्स-फाहियान का यात्राविवरण।
- १७ स्टेन कोनो—खरोष्टी शिलालेख।
- १८ मेबल डफ--भारत की तिथि-क्रम-तालिका।
- १९ वाटसे—ह्वानच्वांग की भारत-यात्रा।

२० बेरीडेल कीथ--संस्कृत साहित्य का इतिहास।

२१ बेनीप्रसाद-पाचीन भारत में राजशासन।

२२ विश्वेश्वरनाथ रेड—भारत के प्राचीन राजवंश।

२३ एस० कृष्णस्वामी ऐयंगर—गुप्त-इतिहास का श्रध्ययन।

२४ जूवो ड्यूबर्योल-दित्तिण का प्राचीन इतिहास।

२५ पार्जिटर—किलयुग के राजवंश।

२६ स्टाइन—राजतरंगिगी।

२७ वागा—हर्षचरित ।

२८ सोमदेव-कथासरित्सागर।

२९ राजशेखर—काव्यमीमांसा ।

३० विशाखदत्त—सुद्राराचस ।

३१ कालिदास—रघुवंश।

३२ एपिप्राफिन्त्रा इंडिका।

३३ इंडियन एंटिक्वेरी।

३४ जर्नल त्राव् दि विहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटो।

३५ भंडारकर-स्मारक-लेखमाला।

३६ जर्नल त्राव् दि रायल एशियाटिक सोसाइटी।

३७ त्रार्कियोलोजिकल सर्वे रिपोर्ट ।

३८ केंब्रिज हिस्टरी त्राव् इंडिया—भाग १।

# विषय-सूची

|                                                               | 20  |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| प्रथम श्रध्याय—मगध साम्राज्य का प्राचीन इतिवृत्त ।            | 8   |
| दूसरा श्रध्याय—गुप्त राजवंश, महाराज श्रीगुप्त, महाराज घटोत्कच |     |
| गुप्त, महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त प्रथम,महाराजा-            |     |
| धिराज श्री समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त 'पराक्रमांक' की           |     |
| जीवन-चर्या तथा चरित्र ।                                       | ዓ   |
| प्रथम परिशिष्ट—समुद्रगुप्त 'पराक्रमांक' की दिग्विजय का        |     |
| सविस्तर विवरण, (१) त्र्यायावर्त की विजय,                      |     |
| (२) दित्तगापथ को विजय-यात्रा, (३) सीमांत                      |     |
| राज्यों की विजय,(४) विदेशी लोगों के राज्य।                    | २९  |
| तृतीय श्रध्याय—चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन-काल श्रौर उसकी |     |
| मुख्य मुख्य घटनाएँ, 'विक्रमादित्य' विरुद की                   |     |
| ज्दपत्ति,चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय-         |     |
| यात्रा, पश्चिमी भारत के शक राजवंश का संनिप्त                  |     |
| इतिहास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दत्तिगा के                 |     |
| वाकाटक वंश से संधि और उस का राजनीतिक                          |     |
| महत्त्व, बंगाल से विलोचिस्तान तथा दिल्ला समुद्र               |     |
| पर्यंत सम्राट् 'चंद्र' की विजय-यात्रा ।                       | ३७  |
| चौथा अध्याय—द्वितीय चंद्रगुप्त का चरित्र।                     | ५९  |
| पाँचवाँ अध्याय—चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समसामयिक चीनी       | • • |
| यात्री फाहियान का भारत-भ्रमण-वृत्तांत।                        |     |
| पाटिलपुत्र का वर्णन, शासन-व्यवस्था।                           | ६७  |
| छठा अध्याय—गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था, राजा तथा अमात्य,         | 7.5 |
| सेना, श्रंतर्राष्ट्रीय मंत्री, न्याय श्रौर श्रपराध,           |     |
| लगा, जनराहान नेना, ग्यान आर अपराय,                            |     |

|                                                           | ક્  |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| महल, प्रादेशिक विभाग, प्रामपंचायत, नगर,                   |     |
| लगान श्रौर कृषिविभाग, श्रन्य राज्यकर,                     |     |
| प्रांतीय शासन । गुप्त-काल में भारत की सांपत्तिक           |     |
| <b>त्र्यवस्था । गुप्तकाल में भारत का वैदे</b> शिक         |     |
| संबंध ।                                                   | ७९  |
| सातवाँ ऋध्याय—संस्कृत वाङ्मय का विकास—कविवर हरिषेण,       |     |
| कालिदास, वत्समिट्ट, नाट्यकार शूद्रक श्रीर                 |     |
| विशाखदत्त, पुराणों की रचना, गुप्त-युग के बौद्ध            |     |
| विद्वान, हिंदू दर्शन-शास्त्र, विविध साहित्य।              | १०२ |
| श्राठवाँ श्रध्याय-गुप्तकालीन कलाएँ, शिल्प-कला, संगीत-कला, |     |
| चित्र-कला, गुप्त-सम्राटों के सिके।                        | १२४ |
| नवाँ अध्याय-गुप्त-काल में भारत की धार्मिक अवस्था।         | १३७ |
| दसवाँ अध्यायगुप्त-युग का उत्तरार्ध ।                      | १४३ |
| द्वितीय परिशिष्ट—गुप्तों का वंश-वृत्त ।                   | १५० |
|                                                           | १५२ |
| चतुर्थ परिशिष्ट—गुप्त-संवत् ।                             | १५६ |
| पंचम परिशिष्ट—गुप्त-युग का तिथिक्रम ।                     | १६० |
| छठा परिशिष्ट—(१) प्रयाग के स्तंभ पर समुद्रगुप्त की        |     |
| विजयप्रशस्ति ।                                            | १६५ |
| (२) समुद्रगुप्त का एरण का शिलालेख।                        | १७१ |
| (३) द्वितीय चंद्रगुप्त के राज्य-काल का                    |     |
| उद्यगिरि की गुफा का शिलालेख,                              |     |
| गु॰ सं॰ ८२।                                               | १७३ |
| (४) दिङ्गी के लोहस्तंभ पर उत्कीर्ए                        |     |
| सम्राट्चंद्र की विजय-प्रशस्ति।                            | १७४ |
| (५) द्वितीय <sup>े</sup> चंद्रगुप्त का मथुरा का           |     |
| शिलालेख ।                                                 | १७५ |

|                                                    | 28  |
|----------------------------------------------------|-----|
| (६) द्वितीय चंद्रगुप्त के समय का साँची का          |     |
| शिलालेख, गुप्त सं० ९३।                             | १७६ |
| (७) द्वितीय चंद्रगुप्त के समय का उदयगिरि           |     |
| गुफाका लेख।                                        | १७७ |
| (८) द्वितीय चंद्रगुप्त के समय का गढ़वा का          |     |
| शिलालेख, गु० सं० ८८।                               | १७८ |
| (९) गुप्त संवत् ६१ का द्वितीय चंद्रगुप्त के समय    |     |
| का मथुरा का स्तंभलेख।                              | १७९ |
| (१०) ग्वालियर राज्य में तुमैंन गाँव का गुप्त संवत् |     |
| ११६ का शिलालेख।                                    | १८० |
| (११) विक्रम संवत् ५२४=ई० सन् ४६७ का                |     |
| मंदसोर का शिलालेख।                                 | १८० |
| (१२) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजकुमारी          |     |
| श्रीप्रभावती गुप्ता का दानपत्र।                    | १८१ |

# चित्र-सूची

| सारनाथ की गुप्तकालीन बुद्ध प्रति   | मा           | ••• | मुखपृष्ठ |
|------------------------------------|--------------|-----|----------|
| <b>उदयगिरि की चंद्रगुप्त गुफा</b>  | •••          | ••• | १२५      |
| विष्णु की गुप्तकालीन वराह मूर्त्ति | <del>i</del> | ••• | १२६      |
| महरौली का लौहस्तंभ                 | •••          |     | १२८      |
| गुप्तकालीन मंदिर                   | •••          |     | १३०      |
| गुप्तसम्राटों के सिक्के            | •••          | ••• | १३२      |
| चंद्रगुप्त के सिक्के               | •••          | ••• | १३५      |
| गुप्तकाल की शिल्पकला के नमूने      | •••          | ••• | १३६      |

# चंद्रगुप्त विक्रमादित्य

#### प्रथम अध्याय

#### मगध साम्राज्य

भारत के पूर्व भाग में मगध देश ऋति प्राचीन काल से हमारे इतिहास में प्रसिद्ध है। महाभारत के समय से ही यह देश भारतीय सभ्यता
का केंद्र था। पुराणों में मगध के राजवंशों का कमबद्ध वर्णन मिलता
है। महाभारत के समय में भी मगध का राज्य सब से ऋधिक शिक्तशाली
था। उस समय मगध के सम्राट् जरासंध ने ऋनेक राजाओं को जीत कर
कारागार में डाल रखा था। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यक्न करना चाहा
तब श्रीकृष्ण ने जरासंध से युद्ध करने की उसे सलाह दी, क्योंकि उस का
प्रताप सारे आर्यावर्त में उस समय छा रहा था। इस देश के शासक चिरकाल से सम्राट् बनने की इच्छा किया करते थे। उन का साधारण राजाओं
की भाँति 'राज्याभिषेक' न होता था, कितु वे साम्राज्य के निर्माण करने
की उत्कट इच्छा से ही ऋभिषिक हुआ करते थे। इस का परिणाम यह
हुआ कि कई सिद्यों तक मगध राज्य का प्रभुत्व सारे भारत पर छाया
रहा—उस की विजय-वैजयंती सर्वत्र फहराई। मगध देश में ही ईसा के
पूर्व छठी शताब्दी में महात्मा महावीर स्वामी और बुद्धदेव ने जैन और
बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इन्हीं चित्रय राजकुमारों ने 'ऋहिंसा' और

'विश्व-प्रेम' का कल्याणकारी संदेश जगत को सुनाया था। इन के सम-कालीन शिशुनागवंश के बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के राजा थे। इस वंश का राज्य लगभग साढ़े तीन शतक तक मगध पर रहा। यहाँ अजातरात्रु और उदय ने पाटलिपुत्र नाम का नगर बसाया जो मगध साम्राज्य का कई सदियों तक केंद्र बना रहा। गंगा श्रौर सोन नदी के संगम पर यह विशाल नगरी बसी। ई० स० पूर्व चौथी शताब्दी में यवन राजदूत मेगस्थनीज ने खर्य इस का अवलोकन किया था। उस ने भारत की इस 'त्र्यमरपुरी' का जो वर्णन लिखा है, उसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं। उस के कथन के अनुसार उस नगर की लंबाई नौ मील और चौड़ाई डेढ़ मील थी, उस के चारों त्रोर काठ का बना हुत्रा परकोटा था, जिस में ६४ फाटक श्रौर ५७० बुर्ज थे। परकोटे के चारों श्रोर एक गहरी खाई थी जिस में सोन नदी का पानी भरा रहता था। इस राजधानी में राजमहल शहर के बीचोंबीच थे और विशालता और सुंद्रता में संसार में सब से बढ़ कर थे। इन के सुनहरे खंभों पर सुवर्ण के अंगूर की बेलें और चाँदी के बने पत्ती शोभा बढ़ाते थे। ये राजभवन एक बड़े रमणीक उद्यान में बने थे। सुंदर वृत्त, लता श्रौर सरोवर इन भवनों की भव्यता को बढ़ा रहे थे। मेगस्थनीज ने स्पष्ट लिखा है कि पाटलिपुत्र के राजभवन ईरान के जगत्प्रसिद्ध राजभवनों से तड़क भड़क और शान शौकत में कहीं बढ कर थे। इन की और उन की कोई समता नहीं हो सकती थी। ई० स० पूर्व ३२७ में जब यूनान का प्रतापी बादशाह सिकंदर पंजाब पर आक्रमण कर रहा था उस समय मगध में नंद वंश का राज्य था। यह शुद्ध वंश था। इस के अत्याचारों से प्रजा में घोर असंतोष था। इस के कोष और सेना की शक्ति अतुल थी। सिकंद्र की सेना को इस शक्ति का सामना करने का साहस न हुआ और पंजाब की ब्यास नदी से उसे अपने देश को वापिस लौटना पड़ा । इधर मगध में नंद वंश के विरुद्ध विद्रोह की ऋग्नि प्रज्वित हुई। ब्राह्मण चाणक्य ने नवीन नंद् वंश को जड़ से उखाड कर फेंक देने का क्रांतिकारी भांडा उठाया और पूर्व नंद के वंशज चंद्र-

गुप्त मौर्य को उस का पत्त लेकर मगध की राजगही पर बिठाया। चाणक्य नीति-शास्त्र का बड़ा आचार्य और सब विद्याओं में पारंगत था। वह पंडित और देशभक्त था। चंद्रगप्त को मगध का राज्य देकर उस ने अनेक राष्ट्रों में विभक्त भारत को एक कर एक महान साम्राज्य की स्थापना की। पंजाब के पश्चिमोत्तर प्रांत से सिकंदर की राज-सत्ता को चंद्रगुप्त मौर्य ने नष्ट किया और कुछ काल के उपरांत पश्चिम एशिया के सम्राट् सेल्युकस को युद्ध में परास्त कर हिंदूकुश पर्वत तक मौर्य-साम्राज्य का विस्तार किया। ई० स० पूर्व तीसरी सदी में मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त का पौत्र ऋशोक बैठा । राजगद्दी पर बैठने के ऋाठ वर्ष बाद उस ने अपने कलिंग युद्ध में लाखों मनुष्यों का संहार हुआ देख कर और उस से अतीव उन्मनस्क हो कर बौद्ध धर्म की दीचा ली और तद-नंतर अपने संपूर्ण जीवन को धर्म के लिये व्यतीत किया । बौद्ध धर्म स्वीकार कर उस के प्रचार के लिये उस ने तन, मन, धन से पूरा प्रयत्न किया। अपने समस्त साम्राज्य में और देशांतरों में उस ने मनुष्य और पशुत्रों के लिये त्रौषधालय स्थापित किए, सड़कों पर जगह जगह कूएँ खुद्-वाए, वृत्तों के क़ंज लगवाए श्रौर पांथशालायें बनवाई । श्रशोक श्रपने श्राप को प्रजा का ऋगी मानता था और उस के ऐहिक और पारत्रिक कल्याग के लिये भरसक उद्योग करता था। सर्वत्र उस ने जीवहिंसा, व्यर्थ व्यय, परनिंदा और धार्मिक असहिष्णुता को रोकने की चेष्टा की, और द्या, मैत्री, सत्यता, पवित्रता, श्राध्यात्मिक ज्ञान तथा धर्म का उपदेश कर ने का प्रयत्न किया। उस के भेजे हुए उपदेशक भारत का धर्म और संस्कृति फैलाने के लिये एशिया, यूरुप और अफ़ीका के महाद्वीपों में पहुँचे।

अशोक के प्रताप से बौद्ध धर्म का प्रभाव जगद्ध चापी हो गया। जो देश और जातियाँ अब तक असभ्य थीं उन में भारतीय संस्कृति का प्रचार अशोक के भेजे हुए आचार्यों ने किया। अशोक सभी धर्म वालों का संमान करता और यह मानता था कि मनुष्य के लिये सृष्टि का उपकार करने से बढ़ कर अन्य कोई धर्म नहीं है। अशोक का विशाल साम्राज्य हिंदूकुरा से बंगाल की खाड़ी तक और हिमालय से माइसोर तक फैला हुआ था। उस की मित्रता भारतवर्ष से बाहर दूर दूर के विदेशी राजाओं से थी। त्रशोक की मृत्यु के पश्चात् मौर्य-साम्राज्य का हास होने लगा। **त्र्यव सामंत राज्य स्वतंत्र होने लगे । भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में यवन** लोगों के त्राक्रमण फिर से होने लगे। त्रशोक के वंशज साम्राज्य की रज्ञा करने में ऋसमर्थ थे। मौर्यवंश की शक्ति के जीए होने पर चाएक्य के सदृश एक नीति-निष्णात शुंगवंशी ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने अपने स्वामी श्रांतिम मौर्य बृहद्रथ को मार कर मगध-राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उस ने यवनों को सिंधू नदी के तट पर परास्त किया श्रौर परिचीण मगध-साम्राज्य का फिर से गौरव स्थापित किया। उस ने यवनों के भीषण त्राक्रमणों से त्रार्यावर्त की रत्ना की । श्रपनी विजय-यात्रा के समाप्त होने पर उस ने ऋरवमेध-यज्ञ किया । वैदिक प्रथा के ऋतु-सार ऋश्वमेध-यज्ञ करने के ऋधिकारी केवल 'चक्रवर्ती' नरेश होते थे। पुष्यमित्र शुंग के प्रताप और पराक्रम को आर्यावर्त के सभी नरेशों ने स्वीकार किया । वह ब्राह्मण् धर्म का बड़ा पत्तपाती था । उस की संरत्नता में वेद-धर्म श्रौर संस्कृत विद्या की उन्नति हुई। पुराणों ने शुंग वंश का राज्य-काल ११२ वर्ष तक का लिखा है। तदनुसार, ई० स० पूर्व १८५ से ई० स० पूर्व ७३ तक मगध-राज्य पर इस ब्राह्मण वंश का ऋधिकार रहा । शुंगवंश के अधिकार-काल के पश्चात् तीन शताब्दियों तक मगध का प्रतापसूर्य मेघाच्छन्न हो जाता है। तीन सौ वर्ष तक इस के इतिहास का कुछ पता नहीं चलता।

नि:संदेह, यह मगध-साम्राज्य के ह्वास का समय था। भारत के पश्चि-

 <sup>&#</sup>x27;'ततः साकेतमाक्रम्य पांचाळान्यमथुरांस्तथा ।
 यवना दुष्टविकांता प्राप्त्यन्ति कुसुमध्वजम् ॥'' गागींसंहिता ।
 'अरुणध्यवनः साकेतम् ।'
 'अरुणध्यवनो माध्यमिकान् ।'

मोत्तर प्रांतों में यवन, शक, पार्थियन, क़शान आदि विदेशी लोगों के श्राक्रमण इस युग में बराबर जारी थे। श्रंतत:. हमारे देश का बहत बड़ा भाग विदेशियों के अधीन हो गया। मगध-राज्य की शक्ति के शिथिल होने पर, उत्तर त्रौर दित्तरण भारत पर विदेशियों का दौर दौरा तीन चार सदियों तक जमा रहा। ईसा के जन्म से प्रायः दो सौ वर्ष पूर्व ऋौर तत्पश्चात् दो सौ वर्ष तक यवन, शक, कुशान त्रादि विदेशी जातियों ने भारत पर त्रपना प्रभुत्व जमाया था। प्राचीन सिक्कों और शिलालेखों से इन सब जातियों के अनेक राजाओं के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। उत्तर हिंदु-स्तान में इन राजात्रों के हजारों सिक्के मिले हैं। शक संवत के प्रारंभ से (ई० स० ७८) लगभग एक शताब्दी तक क़शनवंश का सार्वभौम साम्राज्य ऋधिकांश भारतवर्ष पर और भारत के बाहर पश्चिम में ऋाक्सस नदी तक और चीनी तुर्किस्तान तक फैला हुआ था। इस वंश में कनिष्क महाप्रतापी राजा हुआ। वह बौद्ध-धर्म का अनुयायी और उस के प्रचार में संलग्न था। वह विद्वानों का त्राश्रयदाता था। तत्वदर्शी नागार्जुन, श्रायुर्वेदाचार्य चरक, संस्कृत के उद्भट किव श्रौर नाट्यकार श्रश्वघोष, बौद्ध-धर्म के महान आचार्य पार्श्व और वसुमित्र आदि प्रतिभाशाली विद्वान सम्राट् कनिष्क के दानमान के पात्र थे। कनिष्क की मृत्यु के उपरांत कुशन-साम्राज्य का धीरे धीरे हास होने लगा। तब से आरंभ कर ई० स० की तृतीय शताब्दों के श्रंत तक भारत का इतिहास घौर श्रंधकार से ढका हुआ है। उस समय इस देश की कैसी राजनीतिक स्थिति थी.

१भारत के इतिहास में गुप्त वंश के उत्थान के पूर्व की शताब्दी अंधकारमय हैं। उत्तरापथ में कुशन-साम्राज्य और दक्षिणापथ में आंध्रसाम्राज्य दोनों प्राय: एक ही साथ पतनोन्मुख हो जाते हैं और भारत के दोनों देशों में छोटे छोटे खंड राज्य स्थापित होने लगते हैं। पुराणों से भी तीसरी सदी में भारत की ऐसी ही अस्तव्यस्त राजनीतिक दशा का पता चलता है। मत्स्यपुराण के अनु-सार इस समय के राजवंशों की तालिका निम्नलिखित प्रकार की है—

यहाँ क्या क्या राजनीतिक घटनाएँ हो रही थीं, कनिष्क का साम्राज्य किस प्रकार छिन्न भिन्न हो रहा था इत्यादि इतिहास की समस्याच्यों के हल करने का हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। तीसरी सदी का भारतवर्ष

|    | राजवंशों के नाम          | राजाओं की संख्या | राज्य-काल      |
|----|--------------------------|------------------|----------------|
| 3  | श्री पर्वतीय, आंध्रमृत्य | सात              | ५२ वर्ष        |
| 2  | आभीर                     | दस               | <b>६७</b> ,,   |
| રૂ | गर्धभिल                  | सात              | ૭૨ ,,          |
| 8  | शक                       | अठारह            | १८३ ,,         |
| ų  | यवन                      | आठ               | ८७ वा ८८ वर्ष  |
| Ę  | तुषार                    | चोदह             | १०७वा १०५ वर्ष |
| હ  | गुरुंड वा मुरुंड         | तेरह             | २०० वर्ष       |
| 6  | हूण                      | ग्यारह           | १०३ ,,         |

उक्त राजवंशों के राजाओं की संख्या तथा उन के राज्य-काल के विषय में पुराणों के सिवा और कोई पक्का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। तथापि उपर्युक्त राजवंशों की सूची इसिलये बड़े महत्त्व की है कि इस से ई० स० की तीसरी सदी के भारत के राजनीतिक विभाग स्पष्ट प्रकट होते हैं। पुराणों में निर्दिष्ट इन राजवंशों में बहुतों का पता शिलालेखों से भी चलता है और उन के स्थान भी भारतवर्ष के तत्कालीन नक्का में दिखाये जा सकते हैं। आंध्रशृत्यों का राज्य श्रीपर्वत (कर्नूल ज़िले में श्रीशैल) के आस पास था। आभीरों का राज्य बरार से कोंकण और काठियावाड़ तक था। गर्धिमलों की स्थित राजपूताने के दिक्षण-पश्चिम भाग में मालूम होती है। शकवंशी राजा मथुरा, तक्षशिल्ज, सिंघ, मालवा आदि प्रदेशों पर शासन कर चुके थे वा कर रहे थे। यवनों का काढ़ल से बैक्ट्रिया तक और भारत में पंजाब तक राज्य रह चुका था। तुपार शायद कुशनवंश के थे जिन के राज्य की सीमा एक समय पाटलिपुत्र तक थी। समुद्र-

मौन धारण कर रहा है। कदाचित् वह निर्जीव हो कर पड़ा है श्रौर इस-लिये कहीं से कुछ भी इस के जीवन की घटनाश्रों की प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। किंतु ई० स० की तीसरी शताब्दी का श्रवसान होने पर जैसे पूर्व दिशा में श्रक्णोदय की लालिमा छा जाती है, वैसे ही श्रकस्मात् भारत के पूर्व प्रांत में एक प्रतापशाली हिंदू राजवंश की ज्योति जगमगा

गुप्त की इलाहाबाद वाली प्रशस्ति में शकों और महंडों का उल्लेख है। जैन प्रंथों में महंडराज को क्रक्रोज का राजा लिखा है। वह पाटलिपुत्र में रहता था। चीनी ऐतिहासिकों ने भी उसे पाटलिपुत्र का राजा लिखा है। १

माळूम होता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में मर्स्ड-राज्य का विशेष प्रभाव था। ये राजा विदेशी थे और इन का राज्य गंगा के आसपास था। कदाचित इन के पतन के साथ ही गुप्त राज्य का उदय हुआ हो। मथुरा और चंपावती के नागवंश और प्रयाग, साकेत (अवध) और मगध के गुप्तवंश का उछेख पुराणों में मिळता है। पूर्व माळवा के राजवंश में, जिस की राजधानी विदिशा थी, विध्यशक्ति के पुत्र प्रवीर के राजा होने का पुराणों में उछेख है। बहुत संभव है कि ये दोनों राजा वाकाटक वंश के विध्यशक्ति और प्रवरसेन हों जिन का बहुत कुछ इतिहास दक्षिण के शिळालेखों और ताम्रपन्नों से मिळा है। व

पुराणों के पूर्वोक्त वंश-वृत्त कालक्रमानुसार न होने से क्रमबद्ध इतिहास के रूप में नहीं लिखे जा सकते । परंतु इन के आलोचन से इतना तो स्पष्ट सिद्ध होता है कि ग्रुप्त और वाकाटक वंश के अम्युदय होने के पूर्व के शतक में सारा भारतवर्ष खंड-राज्यों से आकीर्ण था । विदेशी राजाओं का भी अधिकार भारत के बहुत बड़े हिस्सों पर था । इन सब छोटे छोटे राज्यों को एकछत्र शासन के

१ जोनएलन-गुप्तवंश के सिक्कों का सूचीपत्र। पृष्ठ २९।

रअनुगंगा प्रयागञ्च साकेतं मगधांस्तथा । एतांजनपदांसर्वानभोक्ष्यंते ग्रस-वंशजाः । (वायुपुराण) । ... ...

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> एस० कृष्णस्वामी एयंगर----गुप्त-इतिहास का अध्ययन, अध्याय १।

उठती है। इतिहास के रंग-मंच पर फिर से भारतीय प्रतिभा के अभिनव खेल—नये नये दृश्य—हमें देखने का सौभाग्य होता है। इस राजवंश का उत्थान मगध देश में हुआ। हिंदू इतिहास में यह वंश 'गुप्तों का राजवंश' के नाम से प्रसिद्ध है। इस के उद्य के साथ ही मगध में फिर अखिल भारतीय साम्राज्य-निर्माण का सूत्रपात हुआ। इस के निर्माण करने वाले कैसे पराक्रम के पुतले थे, वे कैसे तेजस्वी और मनस्वी थे इस की चर्चा आगे चल कर हम करेंगे।

अधीन करना और देश का विदेशियों के अधिकार से उद्धार करना, भारत की प्राक्तन संस्कृति को पुनरूजीवित करना, उस की प्रसुप्त प्रतिमा को फिर से जगाना, उस के धर्म, कला, विज्ञान, साहित्य में अभिनव जीवन का संचार करना, ये सारी घटनाएँ, भारत के इतिहास के रंग-मंच पर गुप्त-वंश के उदय होते ही घटित होने लगती हैं। इन्हीं कारणों से आजकल के इतिहासकार गुप्त-काल को प्राचीन भारत के इतिहास का 'सुवर्ण-युग' बतलाते हैं और इस की तुलना यूनान के इतिहास में पेरीक्की क के और इंगलेंड के इहिहास में महाराणी प्रिल्ज़बेथ के काल से किया करते हैं।

### दूसरा अध्याय

### गुप्त राजवंश

भारत के प्राचीन इतिहास की शोध से पता चलता है कि श्रीगुप्त अथवा गुप्त मगध के नये राजवंश का संस्थापक था जिस के नाम पर यह वंश गुप्त नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। उस का पूर्ववर्ती राजवंशों से क्या संबंध था इस का कुछ भी उल्लेख इस समय के शिलालेखों में तो नहीं मिलता, परंतु उक्त वंश के पिछले समय के राजाओं के लेखों में गुप्त वंशियों का चंद्रवंशी होना लिखा है। इस पुराण-प्रसिद्ध प्राचीन चंद्रवंश

प्रस-वंश के राजा क्षत्रिय थे। उन के विवाह-संबंध 'लिच्छिवि' और 'वाका-टक' आदि क्षत्रिय वंशों के साथ होने के प्रमाण मिलते हैं। उन के नाम के साथ 'गुस' लगा रहने से उन्हें वैश्य मान लेना श्रम है। पिछले समय के गुस राजाओं के लेखों में उन का चंद्रवंशी होना लिखा है। म० म० श्रीमान् गौरीशंकर ओशा ने 'राजप्ताने के इतिहास' में लिखा है कि गुप्तों के महाराज्य नष्ट होने के बाद भी उन के वंशजों का राज्य मगध, मध्यप्रदेश और गुत्तल ( बंबई प्रांत के धार-वाड़ ज़िले में ) आदि पर रहा था। गुत्तल के गुप्तवंशी अपने को उन्जैन के महा-प्रतापी राजा चंद्रगुस (विक्रमादित्य) के वंशज और सोमवंशी मानते थे (बंबई गज़ेटियर, जि० १, भाग २, पृ० ५७८) सिरपुर (रायपुर, मध्यप्रदेश ) से मिले हुए महाशिवगुस के शिलालेख में वहाँ के गुप्तवंशी राजाओं को चंद्रवंशी बत-लाया है—

<sup>(</sup> आसीच्छशीव ) सुवनाद्भुतभूतिस्द् भूतभूतपति ( भक्तिसमः ) प्रभावः ।

का पुनरुत्थान ई० स० की तीसरी शताब्दी के श्रंतिम चरण से प्रारंभ हुआ श्रौर सातवीं सदी के मध्य काल तक इस प्रतापी वंश की सत्ता भारतवर्ष में जीती जागती रही। लगभग साढ़े तीन सौ वर्षों का भारतवर्ष में जीती जागती रही। लगभग साढ़े तीन सौ वर्षों का भारतवर्ष का शृंखलाबद्ध इतिहास गुप्त-काल के श्रारंभ से लिखा जा सकता है। इस इतिहास के निर्माण करने में हमें श्रिवक क्लेश भी नहीं होता, क्योंकि इस युग का तिथि-क्रम प्रायः निश्चित सा ही है। गुप्त नरेशों की वंश-परंपरा का श्रौर उन के पृथक् पृथक् राज्य-काल का पता तत्कालीन शिलालेखों से हमें मिलता है जिन के श्राधार पर इस युग का कम-बद्ध इतिहास रचा जा सकता है।

### महाराज श्रीगुप्त

गुप्तवंश के शिलालेखों में श्रीगुप्त के नाम के साथ केवल 'महाराज' की उपाधि का उल्लेख हैं। इस से अनुमान होता है कि वह किसी बड़े राजा का सामंत था। उस का पुत्र घटोत्कच भी 'महाराज' ही कहलाता था, परंतु उस का पौत्र प्रथम चंद्रगुप्त 'महाराजाधिराज' की उपाधि से प्रसिद्ध हुआ। तीन पीढ़ियों की अवधि में इन नरेशों का 'महाराज' से 'महाराजाधिराज' की पदवी पर आरूढ़ हो जाना यह सूचित करता है कि ये किसी बड़े राजा के सामंत न रह कर अब स्वतंत्र हो गए। इस समय के शिलालेखों में 'महाराज' की उपाधि का प्रयोग केवल सामंत राजाओं के नाम के साथ होता था। चीन देश के बौद्ध यात्री इत्सिंग ने, जो भारतवर्ष में सातवें शतक के अंत में आया था, अपने यात्रा-विवरण में यह लिखा है कि महाराज शीगुप्त ने लगभग ५०० वर्ष पूर्व चीन के तीर्थ-यात्रियों के लिये मगध के मृगशिखावन में एक मंदिर बनवा कर उस के

चंद्रान्वयेकतिरूकः खलु चंद्रगुप्त राजाक्यया पृथुगुणः प्रथितः पृथिच्याम् ॥
ए० ई० जि० ११, ए० १९०
गौ० ही० ओझा—राज० का इति० पृष्ठ ११३-११४

खर्च के लिये २४ माम दान में दिए थे। इस मंदिर के भग्नावशेष इत्सिंग ने स्वयं देखे थे, जो उस के समय में 'चीन के मंदिर' के नाम से प्रसिद्ध थे। इत्सिंग के 'श्रीगुप्त' गुप्तवंश के संस्थापक महाराज गुप्त ही प्रतीत होते हैं। चीनी यात्रियों के प्रति उन की उपकारपरायग्रता की कथा इत्सिंग ने मगध देश में सुनी थी। यदि विदेशियों के प्रति महाराज गुप्त इतने दानशिल थे तो अपनी मगध की प्रजा के हित करने में वे कितने अधिक दत्तचित्त होंगे इस का हम सरल रीति से अनुमान कर सकते हैं। महाराज श्रीगुप्त का राज्य-काल ई० स० २७५ से ३०० तक का अनुमान किया गया है।

#### महाराज घटोत्कचगुप्त, महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त (प्रथम)

श्रीगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी महाराज घटोत्कच गुप्त हुआ। इस के नाम का सोने का केवल एक सिका मिला है. जो रूस के प्रसिद्ध नगर लेनिनमेड के त्रजायबघर में रखा है, परंतु मुद्रातत्वविद् जेम्स ऐलन इस सिके को महाराज घटोत्कच का नहीं मानते । घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त इस वंश में पहला प्रतापी राजा हुआ। उस ने प्रथम बार 'महा-राजाधिराज' की पदवी धारण की, अपने नाम से सोने के सिक्के चलाए श्रौर श्रपने राज्याभिषेक के समय से 'गुप्त-संवत्' प्रचलित किया। चंद्र-गुप्त का विवाह लिच्छिवि वंश की राजपुत्री कुमारदेवी के साथ हुआ था। उस के सिकों पर उस की और उस की रानी की मूर्तियाँ और नाम श्रंकित होने से कुछ विद्वानों का श्रतुमान है कि चंद्रगुप्त का लिच्छिव राजपुत्री कुमारदेवी से विवाह-संबंध ही गुप्तवंशियों के भावी अभ्युद्य का कारण था। प्राचीन भारत के इतिहास-लेखक विंसेंट स्मिथ का मत है कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय मगध पर शायद लिच्छिवियों का ऋधि-कार होगा, जिसे उन्हों ने कुमारदेवी के विवाह में चंद्रगुप्त को भेट कर दिया होगा। परंतु यह मत कोरी कल्पनामात्र है। क्योंकि एक तो चीनी यात्री इत्सिंग के लेख से स्पष्ट हैं कि महाराज गुप्त के समय से ही मगध

गुप्तवंशियों के अधिकार में था, और दूसरे चंद्रगुप्त प्रथम के 'महाराजा-थिराज' की उपाधि यहण करने से सिद्ध होता है कि वह स्वयं मगध का प्रतापशाली राजा था। तथापि, इस में संदेह नहीं कि लिच्छिव वंश के साथ के संबंध को गुप्तवंशी नरेश अपने बड़े सौभाग्य की बात समभते थे । महात्मा बुद्ध के समय में लिच्छिवियों का प्रजातंत्र राज्य वैशाली ( वर्तमान मुजफ्फरपुर, बिहार ) में था । बौद्धों के 'दीघनिकाय' में लिखा है कि लिच्छिवियों ने बुद्ध की ऋस्थि का विभाग यह कह कर माँगा था कि 'भगवान भी चत्रिय थे त्रौर हम भी चत्रिय हैं'। जैनधर्म के प्रवर्तक 'महावीर स्वामी' भी वैशाली के चत्रिय कुल में जन्मे थे। इस प्रसिद्ध लिच्छिव कुल की राजकुमारी कुमारदेवी से प्रथम चंद्रगप्त ने विवाह किया। गुप्तवंश के भावी अभ्युद्य का यह विवाह संबंध मुख्य कारण हुआ इस कल्पना की पृष्टि में कोई प्रमाण नहीं मिलता। गुप्तवंशियों ने अपने ही बाहुबल और प्रतिभा से इतिहास में गौरव प्राप्त किया। उन के ज्त्थान के कारण उन्हीं के असाधारण गुण-कर्म थे। इस वंश के इति-हास में एक समय ऐसा था कि द्वारिका से आसाम तक और पंजाब से नर्मदा तक का सारा देश उस के अधीन था और नर्मदा से दिन्नण के देशों में भी उस की विजय का ढंका बजा था।

चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य प्रयाग से पाटिलपुत्र तक था। वायुपुराण में, गंगा तट का प्रदेश, प्रयाग, अयोध्या तथा मगध का गुप्तवंशियों के अधीन होना लिखा है जो चंद्रगुप्त प्रथम के समय की राज्य-स्थिति प्रकट करता है।

### अनुगंगा प्रयागं च साकेतं मगघांस्तथा। पेताञ्जनपदांस्सर्वान् भोक्ष्यंते गुप्तवंशजाः॥

इस छोटे से राज्य का प्रभाव बढ़ते बढ़ते ऋखिल देश व्यापी हो गया। ईसा के चौथे शतक में गुप्तवंश की प्रभुता सारे भारतवर्ष में जम गई। हजारों मील लंबे चौड़े इस देश में एकछत्र राज्य के स्थापित करने वाले मौर्यवंश के लगभग साढ़े पाँच सौ वर्ष के बाद गुप्तवंशी सम्राट् हुए। इस वंश में कई बड़े वीर, धर्मनिष्ठ और स्वदेश रच्चक राजा हुए थे। इन के जीवन चरित्र के विषय में सविस्तर जानने की इच्छा हमें होना स्वाभाविक हैं। परंतु, हमारे पास इस जिज्ञासा की पूर्ति के बहुत ही कम साधन हैं। अतएव, इन के समय के शिलालेख, सिक्के और साहित्य से जो कुछ इन के कारनामें हमें मालूम होते हैं उन से ही हमें संतुष्ट होना पड़ता है। यदि ये इतिहास के जानने के इतने भी साधन खोज कर न निकाले जाते तो हमारे देश के इन वीर पुरुषों का चरित्र सदा के लिये विस्कृति में विलीन हो जाता। किंतु धन्य है आजकल के प्राचीन इतिहास के शोधकों को जिन के परिश्रम से हमें इस प्रतापी वंश के इतिहास के जानने के साधन प्राप्त हुए हैं।

## गुप्तवंश का साम्राज्य-विस्तार महाराजाधिराज श्रीसमुद्र गुप्त

हम पहले कह चुके हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण दिवस से अपना राज्य-संवत् प्रचलित किया था। वही संवत् उस के पुत्र पौत्रा-दिकों के लेखों में भी प्रचलित रहा और उसी का नाम गुप्त संवत् हुआ। इस गुप्त संवत् को प्रचलित करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम अवश्य ही स्वतंत्र और प्रतापशाली राजा हुआ होगा इस में हमें कुछ संदेह नहीं है, क्योंकि पराधीन और सामंत राजाओं के अपने राज्य-संवत् चलाने के उदाहरण हमें इतिहास में नहीं मिलते।

डाक्टर फ्लीट के मतानुसार उपर्युक्त गुप्त संवत् का प्रथम वर्ष ई० स० ३२० से ग्रुरू होता है। महमूद गजनवी के साथ भारत में त्राने वाले विद्वान त्रालबेरूनी का कथन है कि गुप्त संवत् शक संवत् (ई० स० ७८) से २४२ वर्ष बाद प्रारंभ हुत्रा था। त्रार्थात् गुप्त संवत् ७८ + २४२ = ई०

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>'गुस-संवत्' इस शीर्षक का परिशिष्ट देखिए ।

स॰ ३२० में शुरू हुआ। इस संवन् की तिथि के निश्चित होने से गुप्तवंश के इतिहास का तिथि-क्रम ठीक ठीक स्थिर हो चुका है।

प्रथम चंद्रगुप्त का राज्य-काल लगभग १५ वर्ष ई० स० ३२०-३३५ तक माना गया है। उस की मृत्यु के पश्चात् उस का महाप्रतापी पुत्र समुद्रगुप्त मगध के राजसिंहासन पर बैठा। अपनी बाल्यावस्था से ही वह इतना गुणी चौर होनहार था कि उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने ऋपने सब पुत्रों में ज्येष्ट न होने पर भी उसी को अपना उत्तराधिकारी चुना था। अखिल पृथ्वी के पालन करने का भार उसे उस के पिता ने हुई के आँस वहा कर श्रपने राज दरबार के सभ्य वृंद के सामने सुपुर्द किया था। श्रपने पिता से राज्य-भार को स्वीकार कर के समुद्रगुप्त ने अपनी योग्यता का जगत् को पूर्ण परिचय दिया। उस के राजत्व-काल का सविस्तर इतिहास हमें प्रयाग के क़िले में स्थित, त्राशोक के लेख वाले विशाल स्तंभ पर खुदे हुए,संस्कृत भाषा के गद्य और पद्य में रचित लेख से मिलता है। इस संस्कृत लेख की भाषा बहुत ही प्रांजल और स्रोजस्वी है। समुद्रगुप्त के स्राश्रित संस्कृत के महा-कवि हरिषेण ने इस लेख की रचना की थी। इस में उस की विजय-यात्रा का सविस्तर वर्णन है जिस के आधार पर उस के साम्राज्य-विस्तार की सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं। इस वीर विजयी की विजय-यात्रा का वृत्तांत प्रयाग के स्तंभ लेख में, जिस पर धर्म के जयघोष करने वाले सम्राट् अशोक का भी लेख खुदा हुआ है, १ इस प्रकार लिखा है। 'इस

१ शांतिप्रिय अशोक के छेख वाले स्तंभ पर युद्ध-प्रिय समुद्रगुप्त की विजय-प्रशस्ति के उन्कीर्ण किये जाने में हमें कुछ अनुचित नहीं लगता। दोनों सम्राटों में बहुत बातें समान थीं। दोनों अपने अपने धर्म की मर्यादा स्थापित किया चाहते थे। अशोक ने इस छेख द्वारा आज्ञा दी थी कि किसी को भी भिक्षुसंघ के नियम न तोड़ने चाहिएं। समुद्रगुप्त का भी इस छेख द्वारा अपने धर्म की मर्यादा स्थापित करने का उद्देश्य था—'धर्मशाचीरबंधः'।

समुद्रगुप्त ने सैकड़ों युद्धों में विजय प्राप्त की थी। इस का शरीर शस्त्रों से लगे हुए सैकड़ों घावों से शोभायमान था। वह अपने भुज-बल पर ही भरोसा रखता था। उस समय के भारत की प्रायः सभी शक्तियों ने उस

उस ने अपनी प्रशस्ति धर्म-विजयी अशोक के स्तंम पर कदाचित् इसिल्ये लिखवाई कि उस के भी गुण-कर्म अशोक के बहुत कुछ सदश थे। अशोक की भाँति समुद्रगुप्त, प्रशस्तिकार की दृष्टि में, दानवीर, द्याछ, मृदुहृदय, कृपण, दोन, अनाथ और आतुर जनों का उद्धारक था। दोनों ही लोकानुग्रह की मूर्तियाँ थीं। इस अशोक के कीर्ति-स्तंभ पर ही समुद्रगुप्त के 'प्रदान', 'पराक्रम', 'प्रशम' और शास्त्र-परिशीलन के प्रख्यात करने वाली प्रशस्ति का लिखवाना सर्वथा समंजस था।\*

'मृदुहृद्दस्यानुकंपावतोऽनेकगोशतसहस्त्रप्रदायिन: कृपणदीनानाथातुरजनोद्ध-रणमंत्र दीक्षाद्युपगतमनस: समिद्धस्य विग्रह्वतो छोकानुग्रहस्य सुचिरस्तोतब्या-नेकाद्भुतोदारचरितस्य—

'प्रदान भुजविकमप्रशमशास्त्रवान्योदयैः .....यशः'

विंसेंट स्मिथ के मत में अशोक-स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति का उत्कीर्ण होना अविनय और अनौचित्म की पराकाष्ठा है। आप लिखते हैं कि समुद्रगुप्त कप्टर हिंदू, ब्राह्मणों के शाखों का पंडित और रण-रसिक योद्धा था। आश्चर्य है कि उसे इस में लेश भर भी संकोच न हुआ कि उस ने उस स्तंभ पर धर्म-विजयी (अशोक) के शांतिपूर्ण उपदेशों के बराबर अपने रक्तरंजित युद्धों के क्रूरता और दर्व से भरे वर्णन लिखवाए।

\*"Samudragupta, an orthodox Hindu, learned in all the wisdom of the Brahmans, and an ambitious soldier full of the joy of battle,......made no scruple about setting his own ruthless boasts of sanguinary wars by the side of the quietest moralizings of him who deemed 'the chiefest conquest' to be the conquest of piety."—Early History of India, p. 298.

का लाहा माना था। सब से पहले उस ने अपने निकटवर्ती आर्यावर्त के राजाओं को युद्ध के लिये ललकारा और उन्हें परास्त किया। आर्यावर्त के ना राजाओं के नाम इस लेख में लिखे हैं जिन्हें उस ने नष्ट कर अपना प्रभाव बढ़ाया। सारे उत्तरापथ को जीत कर समुद्रगुप्त ने दिच्चिणापथ अर्थात् नर्मदा के दिच्चण के देश को जीतने का बीड़ा उठाया। अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से चल कर बिहार और उड़ीसा के वनमय प्रदेश के दो

विसेंट सिथ का 'ऐतिहासिक विवेक' किस अंश तक खरा वा खोटा है इस पर पाठक ही स्वयं विचार करें। क्या अशोक ने धर्म-विजय के पूर्व कोई भया-नक युद्ध नहीं किया था ? क्या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में केवल युद्धों का ही वर्णन है ? क्या दूसरे शिलालेखों से इस प्रशस्ति में लिखी हुई बातें प्रमाणित नहीं होतीं ? जो विशेषण हरिषेण ने समुद्रगृप्त के नाम के साथ जोड़े हैं क्या उन का उस की मुद्राओं पर आभास नहीं मिलता ? इन प्रश्नों के उत्तर से स्मिथ महाशय निरुत्तर हो सकेंगे। सच तो यह है कि हरिषेण की प्रशस्ति में समुद्र-गुप्त का वृत्त और चरित्र प्राय: इतिहास-दृष्टि से निबद्ध किया गया है, काव्य-रूप से नहीं। उस की रचना में कवि ने यथार्थ घटनाओं और चरित्र-गत ग्रणों का कमबद्ध वर्णन लिखा है। डाक्टर फ्लीट ने इसे देख कर कहा है कि शिला-छेख और ताम्रलेखों को देखते हुए पुराने हिंदुओं में इतिहास लिखने की क्षमता सिद्ध होती है। पौराणिक और काव्य-वर्णनों से इन छेखों की प्रथा विलक्क भिन्न है। इन की परंपरा और शैली दस्तावेज़ी है। पूरा नाम, उपाधियाँ, धाम, वंश-क्रम, स्थान, मिति, संवत् देते हुए ये अपना करग-कारण विदित करते हैं। समद्रगुप्त के समय की ऐतिहासिक घटनाओं और उस के जीवनचरित को अंकित करते हुए महाकृवि हरिषेण ने एक एक अक्षर तोल कर इस प्रशस्ति को रचा है, जिस में इतिहास भरपूर और काव्यांश थोड़ा है।

हम इस महाकवि के अत्यंत कृतज्ञ हैं जो नैपोलियन से किसी अंश में कम नहीं था, वरन यह कहना चाहिए कि किसी किसी बात में उस से बढ़ कर राजात्रों को उस ने परास्त किया। वहाँ से वह दिल्ला की ओर मुड़ा और भारत के पूर्व तट की महानदी और कृष्णा नदी के बीच के देशों को जीतता हुआ अपने राज्य को लौट आया।

मद्रास प्रांत के कांजीवरम् ( कांची ) तक समुद्रगुप्त के हमले हुए। वहाँ इस समय पल्लव वंश का राज्य था। अपने दलबल से उस ने दन्निगा-पथ के इन अनेक राजाओं को परास्त किया, परंतु फिर अनुप्रह के साथ उन्हें मुक्त कर त्रापनी कीर्ति बढाई। उन के राज्यों को छीन कर ग्राप्त-साम्राज्य में मिला लेना समुद्रगुप्त को अभीष्ट न था। वह तो सिर्फ यह चाहता था कि उस का एकछत्र शासन भारत के सभी नरेश एकमत होकर स्वीकार करें। जिन्हों ने उस की इस इच्छा का विरोध किया उन से युद्ध घोषणा कर के वह लड़ाई लड़ा। यह मानना भूल है कि समुद्रगुप्त के त्राक्रमण दित्तिण के मालाबार, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट त्रादि प्रांतों पर हुए। द्विए के जितने स्थानों का उस के शिलालेख में उल्लेख है वे पूर्व तटवर्ती थे। पर इस में संदेह नहीं कि उस का प्रखर प्रताप सारे ही दिसण देश पर लंका द्वीप तक छा गया था। सीमांत प्रदेश के राजाच्यों ने भी समुद्रगुप्त के प्रभुत्व को स्वीकार किया। दिच्चिण बंगाल, कामरूप (त्रासाम), नेपाल, कुमाऊँ, गढ़वाल ब्रादि पूर्व ब्रौर उत्तर के राज्यों के 'प्र्त्यंत' नरेश उस के अधीन हो कर उसे कर देने लगे। गुप्त-राज्य के पश्चिम और दिचण-पश्चिम में अनेक ऐसी जातियाँ पूर्व काल से बसी हुई थीं, जिन में प्रजा-तंत्र राज्य था, जो 'गण-राज्य' कहलाते थे। समुद्रगुप्त ने उन जातियों से

था, उस समुद्रगुप्त के नाम का निशान भी हमारी साहित्य-ग्रंथ-राशि में नहीं है। उस का इतिहास उस के समय की लिखी हरिषेणकृत प्रशस्ति से आविर्भूत हुआ है। भारतीय ऐतिहासिक लेखों में पूरा पूरा विशद विवरण देने के कारण यह स्तंभ-लेख असाधारण महस्व का है।\*

<sup>\*&#</sup>x27;An epigraphic record unique among Indian annals in its wealth of detail.'—Allen, Gupta Coins, p. xx.

भी कर वसूल किया। पंजाब, राजपूताना, मालवा श्रौर मध्य प्रदेश में बसे हुए ऐसे श्रमेक 'गण्-राज्य' थे, जो उस के करद श्रौर वशंवद बन गए। इन स्वतंत्रता-प्रेमी जातियों ने बड़ी किठनाई से ही उस का सामंत बनना स्वीकार किया होगा।

इन राज्यों के त्रातिरिक्त इस वीर विजयी ने विदेशी राजात्रों के दाँत खट्टे किए। वे भारतवर्ष में त्राव भी वर्तमान थे। उन का बहुत बड़ा राज्य भारत के पश्चिमी प्रांत गुजरात और काठियावाड़ में फैला हुआ था। शक जाति के 'महाचत्रप' वहाँ राज्य कर रहे थे। इस शक राज्य के अलावा पश्चिमोत्तर पंजाब से त्राक्सस नदी के तीर तक समुद्रगुप्त के समय में कुशन वंश के राजा शासन कर रहे थे। क़शन वंश के सिक्कों से पाया जाता है कि ये राजा 'देव पुत्र, शाही, शहानुशाही' त्र्यादि उपाधियाँ धारण किया करते थे। समुद्रगुप्त के लेख में इन्हीं उपाधियों से इन राजात्र्यों का ज्ल्लेख है। इस से ज्ञात होता है कि पश्चिमोत्तर भारत श्रौर जस के बाहर ईरान तक 'शाह' श्रौर 'शाहंशाह' के उपाधि-धारी विदेशी राजाश्रों ने समुद्रगुप्तका त्र्याधिपत्य स्वीकार किया । ये सारे विदेशी राजा सम्राट् समुद्रगृप्त के समज्ञ श्रनमोल उपहार ले कर उपिश्वत होते और श्रपने श्रपने राज्य के उपभोग श्रौर शासन करने की उस से श्राज्ञा माँगते थे। चीन के इतिहासकारों ने लिखा है कि लंका के राजा मेघवर्ण ने ई० स० ३६० के श्रास पास समुद्रगुप्त के दरबार में श्रमूल्य मिए-रक्नों के उपहार समेत अपने राजदूत इसलिये भेजे थे कि उसे बोधगया में सिंहल द्वीप (लंका) से श्राने वाले बौद्ध यात्रियों के विश्राम के लिये एक मठ बनवाने की श्राज्ञा दी जाय। समुद्रगुप्त ने सिंहल के राजा की प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार किया । तदनंतर राजा मेघवर्ण ने गया में एक विशाल मठ बनवाया ऋौर उसे बहुत कलाकौशल से सजा धजा कर उस में बुद्धदेव की रत्न जटित सुवर्ण-प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा करवाई। सातवीं शताब्दी में भारत में पधा-रने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस विशाल मठ को बोधगया में स्वयं देखा था । उस के कथनानुसार उस समय इस मठ में महायान पंथ के एक

हजार बौद्ध भिज्जक रहा करते थे झौर वहाँ लंका के तीर्थ यात्रियों का खूब श्रतिथि-सत्कार होता था ।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट सिद्ध है कि समुद्रगुप्त ने हजारों कोसों की विजय-यात्रा की, भारतवर्ष के कोने कोने में उस की विजय के डंके बजे । जहाँ कहीं वह गया वहाँ उस का लोहा माना गया। पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी से पश्चिम में यमुना श्रौर चंबल तक, उत्तर में हिमालय से द्विण में नर्मदा तक समुद्रगुप्त का राज्य विस्तृत था, जिस पर वह स्वयं शासन करता था। इन सीमात्र्यों के बाहर उत्तर भारत में जो जो राज्य थे वे सभी उस के साम्राज्य के त्राधीन हो गए। दिन्तिण भारत के त्रानेक राजा उस के पराक्रम से वशीभूत हो कर उस के आश्रित बन गए। विदेशी राजाओं ने उस के प्रखर प्रताप के सामने अपने अपने सिर फ़ुकाए। पश्चिम एशिया की श्रोक्सस नदी से लंका द्वीप पर्यंत उस की कीर्ति-पताका फहराई। इस चक्रवर्ती हिंदू सम्राट् की तुलना फ्रांस के वीर योद्धा नैपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। परंतु नैपोलियन की विजय-यात्रा में रूस के मौस्को नगर से पलायन करना च्चौर वाटरलू में योरुप की संमिलित शक्तियों से परास्त होना ये दो जैसी घटनाएं हैं वैसी समुद्रगुप्त के जीवन में कहीं भी नहीं हुईं। हजारों कोसों की दिग्विजय कर के उस ने अपने अतुल साहस, श्रद्भत पराक्रम श्रौर श्रपूर्व संगठन-शक्ति का जगत् को परिचय दिया। ऐसे समय में जब रेल, तार, मोटर जैसे शीघगामी यात्रा के साधन न थे, जब लोग--- 'निस दिन चलें अढ़ाई कोस'--- इस से अधिक सामर्थ्य वाले न थे, तब बड़ी सेना को लेकर कोसों दूर देशों पर धावा करना एक राजा का परम साहस का काम था श्रौर फिर उन धावों में सफल होना उस की कार्य-त्तमता त्र्यौर संगठन-शक्ति का ज्वलंत उदाहरण था।

सम्राट् समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय के उपलच्य में अश्वमेध यज्ञ किया था और उस में दान और दिज्ञणा देने के लिये सुवर्ण के पदक वा सिक्के ढलवाए थे। उन सिक्कों पर एक ओर यज्ञ-स्तंभ में वँधे हुए घोड़े की मूर्ति और दूसरी ओर हाथ में चँवर लिये समुद्रगुप्त की महाराणी की करने का पराक्रम जिस ने किया—लिखा रहता है। दूसरे शिलालेखों से पता चलता है कि उस ने चिरकाल से न होने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्टान किया था और न्याय से उपार्जित अपना असंख्य धन-सुवर्ण श्रीर गौश्रों को-उस ने यज्ञ की दिज्ञणा में दिया था। प्राचीन भारत में केवल प्रतापशाली राजा ही ऋश्वमेध यज्ञ करने का साहस करते थे। जो राजा इस यज्ञ के लिये छोड़े हुए घोड़े को अपने राज्य में घूमने देते थे वे अश्वमेध करने वाले राजा की प्रभुता मान लेते थे, परंतु जो उस घोड़े को पकड़ लेते थे वे उस से युद्ध करने के लिये कटिबद्ध हो जाते थे। इस युद्ध में विजयी राजा का ऋाधिपत्य विजित राजा स्वीकार कर लेता था। जब वह घोड़ा दूसरे राज्यों से बिना किसी बाधा के लौट त्राता था तब यज्ञ होता था, जिस में दूसरे राजा संमिलित होकर विजयी राजा को 'चक-वर्ती'—'राजाधिराज'—मान लेते थे। इस यज्ञ के करने वाले को ऋपने ही राज्य का नहीं वरन समस्त देश की रत्ता का भार ऋपने कंघे पर लेना पड़ता था। अपने देश के धर्म और संस्कृति को सर्वत्र फैलाने का उत्तर-दायित्व भी उस के ही सिर बँधता था। जब कभी इस देश में ऐसे 'चक्र-वर्ती' राजा हुए तभी इस का बहुत बड़ा भाग राजनीतिक एकता के सूत्र में वॅघ जाता था ऋौर इस की रचा भी भली प्रकार से होती थी। जब भारत में यवनों के त्राक्रमण हुए तब चक्रवर्ती मौर्य-नरेशों ने त्रौर उन के पश्चात् शुंगवंशी ब्राह्मण राजात्रों ने देश की रत्ता की । जब शक त्रौर कुरानवंशी विदेशी राजात्रों की इस देश पर सत्ता जमी तब चक्रवर्ती

<sup>ै</sup>लखनऊ के म्यूजियम में एक बदस्रत पत्थर का घोड़ा रखा है। उस पर "द गुत्तस देय धम्म" टूटे अक्षरों में लिखा हुआ था। कदाचित् यह समुद्रगुप्त के अश्वमेष्ठ का स्मारक हो। रैपसन को एक मुहर मिली थी जिस पर घोड़े की आकृति और "पराक्रमः" खुदा हुआ था। जे० आर० ए० एस० १९०१— पृष्ठ १०२।

गुप्तवंशियों ने भारत में एकछत्र शासन स्थापित किया। जब पाँचवीं शताब्दी के मध्य से हूण लोगों के भारत में हमले शुरू हुए तब सम्राट् स्कंद्गुप्त, यशोधर्मन्, प्रभाकरवर्धन तथा हर्षवर्धन आदि महाप्रतापी हिंदू नरेशों ने विदेशियों के आक्रमण और पराधीनता से इस देश को बचाया। ऐसा अनुमान होता है कि विदेशियों के आक्रमण के समय धर्म और संस्कृति की रच्ना के लिये इस देश में 'एकाधिपत्य' राज्य स्थापित करने की तीत्र इच्छा हिंदू नरेशों के हृदय में जाग उठती थी। हमारा इतिहास इस बात का साची है कि इस देश में साम्राज्य की स्थापना से हमारे धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता की रच्ना अवश्य हुई।

समुद्रगुप्त केवल युद्धकला में ही पटु न था, किंतु वह राजनीति में भी बड़ा दन्न था। जिस प्रकार उस ने ऋपने साम्राज्य की शासन-व्यवस्था की थी उस पर विचार करने से हमें उस की प्रगल्म नीति-निपुणता का परि-चय मिलता है। ग्रप्त साम्राज्य को चिरस्थायी बनाना ही उस की नीति का ध्येय था। सारे विजित देशों को ऋपने ही राज्य में मिला कर उन पर हुकूमत करना उस ने नीतिविरुद्ध समभा। सिर्फ उत्तर भारत के कुछ छोटे छोटे राज्यों को तो उसे अपने साम्राज्य में मिलाना पड़ा। इस प्रकार श्रार्यावर्त के छिन्न भिन्न राष्ट्रों को एक कर उस ने वहाँ श्रपनी सुदृढ़ और निष्कंटक सत्ता स्थापित की । आर्यावर्त के राजाओं के प्रति उस का व्यवहार कठोर था। उस ने उन का देश छीन लिया और यह इसलिये कि उन के स्वतंत्र रहने से आर्यावर्त में राष्ट्रीय एकता स्थापित न हो सकती थी त्रौर न पश्चिमोत्तर भारत में समय समय पर होने वाले विदेशियों के हमले ही रोके जा सकते थे। गुप्त-साम्राज्य के सीमा-प्रांतों को सुरिचत रखने के लिये उस ने मगध और उड़ीसा के मध्य के जंगल के राजाओं को अपना सेवक बनाया। समुद्रगुप्त की इस चतुर नीति के कारण वे जंगल के लोग गुप्त-राष्ट्र के सहायक बन गए होंगे। शेष सीमांत राज्यों में उस का प्रचंड शासन उसे कर दे कर, उस की खाज्ञा मान कर, उसे प्रणाम कर के पूरा किया जाता था। किंतु सम्राट् समुद्रगुप्त सर्वथा प्रचंड नीति का ही अवलंबन न करता था। जो राजवंश अपने अपने अधिकार से अष्ट हो गए थे, जो अपना राज्य खो बैठे थे, उन्हें उस ने फिर से राजा बनाया और स्वयं जीते हुए नरेशों का धन उन्हें फिर वापिस दे दिया। दिन्तिण के दूरवर्ती राजाओं के प्रति उस ने निग्रह की नहीं, बल्कि अनुप्रह की नीति का पालन किया। उस ने उन्हें युद्ध से वश में कर फिर अनुप्रह के साथ उन्हें मुक्त कर दिया। उस ने दूर के राष्ट्रों के राजवंश नष्ट न किए। विदेशी राजा उस की विविध प्रकार से सेवा करते थे और अपने राज-शासन के लिये उस से फरमान माँगा करते थे। सिंहल (लंका) के राजा मेघवर्ण से समुद्रगुप्त का मित्रता का संबंध था। इस प्रकार उस ने अपनी उदार और निर्देष नीति की भित्ति पर गुप्त-साम्राज्य का निर्माण और संगठन किया था।

उपर्यक्त घटनात्र्यों पर मनन करने से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि समुद्रगुप्त 'साम' त्र्यौर 'दंड' की नीति के प्रयोग में बड़ा ही दत्त था। न वह अपनी नीति में बहुत तीच्एा और न बहुत मृदु ही था—'न खरो न च भूयसा मृदुः? । देश-काल-पात्र को देख कर वह अपनी नीति का प्रयोग करता था। जहाँ तक हो सकता था वह पर-राष्ट्रों के साथ उदार-मनस्कता से व्यवहार करता था। विंसेंट स्मिथ का कथन है कि समुद्रगुप्त ने सिंहासनारूढ़ होते ही दूसरों के राज्यों को छीनने की नीयत से उन पर त्राक्रमण शुरू कर दिए थे। उस विद्वान का मत है कि पर-राष्ट्रों पर श्रकारण त्राक्रमण करना पूर्व देशों के लोग निंद्नीय न सममते थे त्रौर राज्य-लिप्सा ही शक्तिशाली राजात्रों का उद्देश्य रहता था। समुद्र-गुप्त के विषय में विंसेंट स्मिथ की यह धारणा नितांत निराधार है। उस ने निरी राज्य-तृष्णा से वशीभूत हो कर ऋपनी दिग्विजय प्रारंभ की यह कहना अनुचित है। वह विजिगीषु अवश्य था और हिंदू नीतिशास्त्र के श्रनुसार दूसरे राष्ट्रों के मध्य श्रपनी ही सत्ता को सर्वोपरि श्रौर केंद्रस्थ बनाना चाहता था, परंतु दूसरों के राज्यों का अपहरण कर अपने साम्राज्य में मिला लेना उस का प्रयोजन न था। उस के प्रयाग के शिला-

लेख में उस की पर-राष्ट्र-नीति का स्पष्ट विवेचन किया गया है। 'द्चिणा-पथ के सब राजाओं को उस ने क़ैंद किया परंतु फिर अनुप्रह के साथ उन्हें मुक्त कर अपनी कीर्ति बढ़ाई'। 'आर्यावर्त के छोटे छोटे राजाओं से देश का उद्धार कर उस ने अपना प्रभाव बढ़ाया, 'आटविक' (जंगल के) राजाओं को उस ने अपना परिचारक बनाया'। 'प्रत्यंत (सीमा प्रांत के) नरेशों से कर ले कर उन से अपना प्रचंड शासन पूरा करवाया। उस ने कई उत्सन्न राजवंश और राज्य-च्युत नरेशों की पुनः प्रतिष्टा की'।

शक, मुरंड सिंहल तथा अन्य द्वीपों के राजा भाँति भाँति से उस की सेवा में तत्पर रहने के लिये विवश हुए। कोई उस के दरबार में आकर 'आत्म निवेदन' करते थे, कोई लड़िकयाँ भेट करते थे, तो कोई अपने विषय (जिले) और भुक्ति (प्रांत) के शासन के लिये फरमान माँगा करते थे। इन उल्लेखों से यह निर्विवाद सिद्ध है कि समुद्रगुप्त ने साम्राज्य-निर्माण विवेक-पुरःसर किया था। जहाँ जिस नीति का आश्रय लेना उसित था वहाँ उस ने उसी का प्रयोग किया। केवल राज्य-नृष्णा ही उस की पर-राष्ट्र-नीति का ध्येय न था।

वह धर्म-विजयी प्रसिद्ध होना चाहता था। इसिलये वह राजाओं को हरा कर छोड़ देता था। केवल वे ही आस पास के राजा जो उस का वशंवद होना स्वीकार न करते थे, अपने राज्य को खो बैठे थे, अन्यथा अधिकांश राजा तो उस की विजय के पश्चात् अपने अपने राज्य का भोग करते रहे। सम्राट् समुद्रगुप्त की पर-राष्ट्र-नीति के नीचे लिखे उद्देश्य थे—

- (१) 'ग्रहण-मोच्च'=विजित राजात्र्यों को फिर राज्याधिकार देना।
- (२) 'प्रसभोद्धारण'=बलपूर्वक राज्यों को छीन कर साम्राज्य में शामिल करना ।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>'गृहीत प्रतिमुक्तस्य स धर्मविजयी नृपः । श्रियं सहेंद्रनाथस्य जहार न तु सेदिनीम्'॥ (रष्टुवंश, ४)

- (३) 'परिचारिकीकरण'-सेवक द्यौर सहायक बनाना।
- (४) 'करदानाज्ञाकरण प्रणामागमन'=कर देना, आज्ञा करना, प्रणाम के लिये आना ।
- (५) 'उत्सन्न राजवंश प्रतिष्ठापन'=नष्ट राजकुलों की स्थापना करना।
- (६) 'त्रात्मनिवेदन-कन्यौपायनदान'=त्रात्मसमर्पण त्र्यौर भेट त्रादि स्वीकार करना।
- (७) 'स्वविषय-भुक्ति-शासन-याचनाद्युपायसेवा'=विपय श्रौर भुक्ति ( प्रांत ) के शासन के लिये राज मुद्रांकित फरमान निकालना।
- (८) 'प्रत्यर्पणा'=विजित राजाच्चों के छीने हुए धन को उन्हें वापिस देना।

समुद्रगुप्त की पर-राष्ट्र-नीति के जुदे जुदे पहलुओं पर विचार करते हुए स्पष्ट प्रकट होता है कि वह अपने 'प्रभाव' और 'प्रताप' को सारे देश में विस्तृत किया चाहता था, वह अपने बाहुबल के प्रसार से पृथ्वी को बाँधना चाहता था किंतु वह पर-राज्य-तृष्णा के वशीभूत न था। भारत के राजनीतिक चेत्र में एक सुरिचत साम्राज्य का संगठन करना ही उस का ध्येय था।

# समुद्रगुप्त 'पराक्रमांक' की जीवन-चर्या तथा चरित्र

जगत् के इतिहास के वीर पुरुषों की नामावली में पराक्रम का पुतला सम्राट् समुद्रगुप्त अग्रगण्य है इस में किसी को कुछ संदेह नहीं। परंतु वह निरा रणरिसक योद्धा ही न था। वह असाधारण प्रतिभा वाला पुरुष था। उस के चिरत्र में कठोरता और मृदुता का अद्भुत संमिश्रण था। वह जैसा शूरवीर और साहसी था वैसा ही सहृदय विद्वान् था। प्रयाग के स्तंभ पर उस की प्रशस्ति के रचयिता महाकवि हरिषेण ने लिखा है कि

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>'बाहवीर्य्यप्रसरधरणिबंधस्य'।

<sup>(</sup> पृछीट, गुप्त० क्रि० १ )

'तीच्ए बुद्धि में वह देवतात्रों के गुरु वृहस्पति को और संगीत-कला में नारद और तुंबर को भी लज्जित करता था।' किव की इस उक्ति पर कोई भी विद्वान विश्वास न करता, क्योंकि अपने आश्रय-दाताओं के गुण-पर-माग़ु का पर्वत बना देना तो कवियों के बायें हाथ का खेल है । परंत कवि के कथन में बहुत कुछ सत्य है इस का हमें स्वतंत्र प्रमाण समुद्रगृप्त के सिकों से मिलता है। इन सिकों पर एक ऊँचे मंच पर बैठी हुई राजमूर्ति श्रंकित है जिस के हाथ में एक वीएा है। इन पर एक श्रोर 'महाराजा-धिराज श्री समुद्रगृप्तः' लिखा रहता है। इन वीणांकित सिकों से उस के संगीत-प्रेमी होने का हमें निश्चित प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार उस के जिन सिकों पर 'त्राश्वमेध-पराक्रमः' लिखा है उन से प्रयाग की प्रशस्ति में सविस्तर वर्णित समद्रगप्त की विजय-यात्रा की सत्यता सिद्ध होती है। वह बड़ा दानशील था। उस ने 'आश्वमेधिक' सोने के सिक्के यज्ञ की दिचणा में देने के लिये ढलवाये थे। इस में संदेह नहीं कि इस प्रशस्ति के लेखक महाकवि ने समुद्रगृप्त के राज्य-काल की घटनात्रों श्रीर उस के चरित्र के गुणों का ठीक ठीक वर्णन किया है। स्थाली-पुलाक-न्याय से इस इतिहास-कार किव की परीचा कर विद्वानों ने उस के कथनों को प्रामाणिक माना है। समद्रगप्त बड़ा सहृदय और कविता-प्रेमी था। वह काव्य-रचना में ऐसा कुशल था कि विद्वान उसे 'कविराज' कहते थे। १ उस की कविता पर विद्रज्जन रीभते थे। उस ने अपनी अनेक काव्य-कृतियों को विद्रानों के उपभोग के योग्य बनाया था। उस ने कवि-प्रतिभा के प्रकाश करने वाले

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> 'यस्तु तत्र तत्र भाषाविशेषेषु, तेषु तेषु प्रबंधेषु, तस्मिंस्तस्मिश्च रसे स्वतंत्रः स कविराजः ते यदि जगत्यपि कतिपये ।—कान्यमीमांसा, पृष्ठ १९ ।

राजशेखर ने 'कविराज' को 'महाकवि' से उत्कृष्ट बतलाया है। कई भाषाओं में, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रबंधों में और विविध-समयी रचना करने वाला कवि 'कविराज' कहलाता है। जगत् में बिरले ही 'कविराज' होते हैं।

काव्य रचे थे। 'काव्य और लहमी के विरोध को उस ने मिटा दिया'। 'विद्वानों के लोक में उस की प्रस्फुट किवता ने कीर्ति-राज्य स्थापित किया'। किव हरिषेण रचित प्रशस्ति में सहृद्य सम्राट् समुद्रगुप्त की किवत्व-शिक और काव्य-रिसकता की जो मुक्तकंठ से प्रशंसा की गई है उस की यथार्थता उस के सिक्कों पर उत्कीर्ण संस्कृत के श्लोकबद्ध लेखों से भी प्रकट होती है।

समुद्रगुप्त के चलाये हुए सिक्कों पर श्रंकित संस्कृत के ललित छंदों से उस का उत्कट काव्य-प्रेम सूचित होता है। सिकों पर श्लोक लिखने की परिपाटी सम्राट सम्रद्रगप्त ने पहले पहल आविष्कृत की, जिस का उस के वंशजों ने ऋनुकरण किया। प्राचीन मुद्रा-विज्ञान के विद्वानों का मत है कि इतने प्राचीन काल में संसार की किसी अन्य जाति के सिक्कों पर छंदोबद्ध लेख नहीं मिलते । यदि वह सम्राट् स्वयं काव्य-रसिक न होता तो सिक्कों पर कविता ऋंकित कराने का विचार उसे कदापि न स्फरित होता। विद्वानों के सत्संग का उसे व्यसन था। उन के सहचर्य में वह सख मानता था। शास्त्रों के तत्वार्थ के समर्थन ऋौर परिशीलन में उस मेधावी का मन लगता था। वह वेद-मार्ग का पत्तपाती था श्रौर धर्म की मर्यादा का मानने वाला था। वह स्वयं विद्वान् श्रौर विद्वानों का श्रादर करने वाला था। प्रयाग की प्रशस्ति के प्रणेता महाकवि हरिषेण उस सम्राट् का कृपा-पात्र था, उसे राष्ट्र के शासन में बहुत उच्च त्र्यधिकार प्राप्त थे । **उस ने इस प्रशस्ति में 'सांधि वि**प्रहिक' ( पर राष्ट्र सचिव ), 'कुमारामात्य' ( कुमार का मंत्री ) तथा 'महादंडनायक' ( प्रधान न्याया-धीश ) इन उपाधियों सहित अपने नाम का उल्लेख किया है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>'कविमतिविभवोत्सारणं चापि कव्यम् ।'

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>प्राचीन <u>मुद्रा</u>—प्रस्तावना

³ 'घर्मप्राचीरबंघ:'—'सक्तमार्ग:'—फ्लीट, गु० शि० १ ।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>'यस्य प्रज्ञानुषंगोचितसुखमनसः'—( वही )।

एरण (सागर जिला) के शिलालेख से पाया जाता है कि समुद्रगुप्त के अनेक पुत्र और पौत्र थे। इस में उस के बहुत से सुवर्ण-दान का भी उल्लेख है और उसे 'अप्रतिवार्य्य वीर्य्य' कहा गया है। उस ने अनेक युद्धों में बड़े बड़े पराक्रम दिखलाए थे। इसिलिये वह 'पराक्रमांक' कहलाता था। जैसा वह पराक्रमी था वैसा वह कोमल और दयावान था। वह कृपण, दीन, अनाथ और आतुर लोगों के उद्धार, शिचा और दीचा में संलग्न रहता था। काव्य और संगीत का प्रगाढ़ प्रेम उस की सहद्वयता सूचित करता है। शक्ष और शास्त्र के धारण करने में वह परम पटु था। अपने अमोध शस्त्र से राष्ट्र की रचा कर वह शास्त्र-चिन्ता में व्यस्त रहता था। किसी भी दृष्टि-कोण से उस के चरित्र को देखिये, उस में अनेक असाधारण गुण मालूम होते हैं जिन का उस के सिक्के और शिला-लेखों से पता चलता है। महाकिव भर्तृहरि की निम्नलिखित उक्ति समुद्र-गुप्त के चरित्र में बहुत कुछ चरितार्थ होती हैं:—

सुद्रा-छेख (१) 'समरशतवितत्तविजयी'

- (२) 'सर्वराजोच्छेत्ता'
- (३) 'अप्रतिरथः'
- (४) 'कृतांतपरशुः'
- (५) 'अप्रतिवार्य वीर्यः'

#### शिलालेख

(१) 'समरशतावतारणदृक्षस्य'—

पृछीट, गु० शि० ३

- (२) 'सर्वराजोच्छेत्तुः'—(वही)शि० ४
- (३) 'अप्रतिरथस्य'---(वही) शि० १
- (४) 'कृतांतपरशो:'--(वही) शि० ४
- (५) 'अप्रतिवार्य वीर्खः'-(वही)शि० २

१ 'गृहेषु मुदिता बहुपुत्रपौत्रसंकामणी कुछवधुः व्रतिनी निविष्टा।' ( फ्छोट, गु० शि० २ )

र 'यस्योर्जितं समरकर्म पराक्रमेद्धम्'—( वही )।

३ समुद्रगुप्त के सिक्कों पर खुदे हुए और शिलालेखों में लिखे हुए उस के नाम के साथ लगे हुए समान विशेषणों की तुल्नात्मक सूची नीचे उद्धृत की जाती है—

'विपदि धैर्य्यमथाभ्युद्ये क्षमा। सद्सि वाक्पद्धता युधि विक्रमः॥ यशसि चाभिरुचिर्यसनं श्रुतौ। प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्॥'

| (६) 'पराक्रमः' )      | (६) 'स्वभुजबलपरा-) — (वही)शि० ६ |
|-----------------------|---------------------------------|
| ब्याघ्र पराक्रमः∫े    | क्रमैक बंधो:                    |
| (७) 'अश्वमेघ-पराक्रमः | पराक्रमांक <del>र</del> य       |
|                       | (७) चिरोत्सन्नाश्वमेघाहर्तुः।   |

# प्रथम परिशिष्ट

समुद्रगुप्त 'पराक्रमांक' की दिग्विजय का सविस्तर विवरण

# (१) ग्रायांवर्त की विजय

समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में सब से पहले अच्युत, नागसेन और कोट कुल के राजाओं के परास्त किए जाने का उल्लेख है। अच्युत के सिक्षे रामनगर (जिला बरेली=अहिच्छत्र) से मिले हैं। कोट कुल के राजाओं के सिक्षे दिल्ली और पंजाब के पूर्व प्रदेश में मिले हैं। कि कि लेख में जितने राजाओं के नाम मिलते हैं उन सब का ठीक ठीक पता लगाना कठिन है। आर्यावर्त के नौ राजाओं का उस में उल्लेख है जिन में सिर्फ दो तीन राजाओं का हो पता चलता है। उन में 'गएएपितनाग' कदाचित पद्मावती (नरवर, ग्वालियर) का नागवंशी राजा हो—जिस का सिक्कों से भी पता चलता है। रे रैप्सन का अनुमान है कि उक्त सूची का नागसेन भी पद्मावती के नागकुल ही का था। हर्षचिति में लिखा है कि 'मैना पत्ती द्वारा कुछ गुप्त बातों के प्रकट कर दिए जाने के कारण, पद्मावती में, नागकुल का नागसेन मारा गया था। के दृद्देव संभवतः वाकाटकवंशी राजा रुद्रसेन प्रथम हो। चंद्रवर्मा शायद पुष्करण (मारवाड़) का राजा हो, जिस का

<sup>9</sup> Indian Museum Catalogue, vol. i, 185, 258, 264.

<sup>₹</sup>Indian Museum Catalogue, vol. i, 164 178, 179.

³ 'नागकुळजन्मन: सारिकाश्रावितमंत्रस्य आसीत् नाशो नागसेनस्य पद्मा-वस्राम् ।' दृषेचरित ।

उक्लेख सुसुनिया (जिला, बाँकुड़ा, पूर्व बंगाल) के शिलालेख में मिलता है। विवास आसाम के हर्ष के समकालीन राजा भास्करवर्मा का पूर्वज हो। कदाचित् बुलंदशहर से मिली हुई सुहर का 'मितल' और इस लेख का मितल एक ही है। हिमालय और विंध्याचल के बीच का देश आर्यावर्त कहलाता था—'आर्यावर्तः पुण्यभूमिः मध्ये विंध्यहिमालययोः' सारा दिल्ला देश 'दिल्लापथ' कहलाता था। नर्मदा से उत्तर का सारा भारत 'उत्तरापथ' और उक्त नदी से दिल्ला का 'दिल्लापथ' प्राचीन काल में कहलाता था।

# (२) दक्षिणापथ की विजय-यात्रा

प्रयाग की प्रशस्ति में दि ज्ञाणापथ के राजात्र्यों की निम्नलिखित नामा-वली मिलती है:—

- (१) कोसल के राजा महेंद्र
- (२) महाकांतार के " व्याघराज
- (३) कौराल के " मंत्रराज
- (४) पिष्टपुर के " महेंद्र
- (५) गिरिकोट्दुर के" स्वामिद्त्त
- (६) एरंडपल्ल के "दमन
- (७) कांची के "विष्णुगोप
- (८) अवमुक्त के " नीलराज
- (९) वेङ्गी के "हिस्तिवर्मा

नवनागास्तु भोक्ष्यंति पुरीं चम्पावर्ती नृपाः । मथुरौ च पुरीं रम्यां नागा भोक्ष्यंति सप्त वै । पर्जिटर—कल्यिुग वंश० पृ० ४३ ।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>एपि० इ<sup>°</sup>० भाग १३, प्रष्ठ १३३। <sup>२</sup>एपि० इ<sup>°</sup>० भाग १२, प्रष्ठ ६९।

<sup>&</sup>lt;sup>ब</sup>आई० ए० भाग १८, पृष्ठ ९८९ ।

- (१०) पालक के राजा उपसेन
- (११) देवराष्ट्र के " कुबेर
- (१२) कुश्यलपुर के " धनंजय इत्यादि
- (१) कोसल से यहाँ दिच्चिण कोसल का तात्पर्य है, जिस में मध्यप्रदेश के बिलासपुर और रायपुर के बीच के प्रदेश का समावेश होता है।
- (२) महाकांतार में गोंडवाना के पूर्व वनमय प्रदेश शामिल हैं।
- (३) कौराल राज्य उड़ीसा के समुद्र तट पर के कौराल के आस पास के प्रदेश का सूचक होना चाहिये (न कि केरल का)। डाक्टर फ्लीट ने कौराल को 'केरल' मान कर समुद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी तट मलाबार पर्यन्त आक्रमण किए जाने की कल्पना की थी, किंतु फ़्रेंच विद्वान जूबो-डूबरचूल (Jouveau-Dubreuil) ने 'द्त्तिण का प्राचीन इति-हास' नाम की अपनी पुस्तक में सिद्ध किया है कि समुद्रगुप्त की विजय-यात्रा द्तिण के पूर्व तट तक ही परिमित थी। कृष्णा नदी से न वह आगे बढ़ा और न उस ने केरल (मलाबार) पर आक्रमण किया।'
- (४) मद्रास प्रांत के गोदावरी जिले में पिट्ठापुर के आस पास का प्रदेश 'पिष्टपुर' कहलाता था।
- (५) गिरि-कोट्टूर का राज्य मद्रास प्रांत के गंजाम जिले में था, जिस की राजधानी कोट्टूर वर्तमान कोटूर होना चाहिये।
- (६) एरंडपह्न—यह राज्य गंजाम जिले के चिकाकोल के निकट एरंडपिल्ल के त्रास पास होना चाहिये। किलंग के देवेंद्रवर्मा के ताम्रपत्रों में इस का उल्लेख है। ( Ep. Ind. XIII, 212)
- (७) कांची वा कांजीवरम् समुद्रगुप्त के समय पल्लववंशी राजा विष्णु

<sup>9</sup> Jouveau-Dubreuil: Ancient History of the Deccan, pp. 58-61.

गोप के ऋधीन था। उस के साथ समुद्रगुप्त की लड़ाई कृष्णा नदी के निकट होनी चाहिये।

- (८) अवसुक्त और कुशस्थलपुर के राज्यों का ठीक पता नहीं चला।
- (९) पूर्वी समुद्र तट का गोदावरी श्रौर कृष्णा निद्यों के बीच का प्रदेश वेंगि राज्य कहलाता था।
- (१०) पालक राज्य कृष्णा नदी के दिज्ञण में था, जिस का उल्लेख पल्लव-वंशियों के ताम्रपत्रों में मिलता है।
- (११) देवराष्ट्र राज्य विजा़गापट्टम् ज़िले के एक विभाग का नाम था। विजा़गापट्टम् से मिले हुए ताम्रपत्रों से इस प्रदेश का दिच्या के पूर्वी तट के समीप होना सिद्ध होता है।

फ्रेंच विद्वान् जूवो डूबर्यूल की धारण है कि समुद्रगुप्त के आक्रमण को पल्लववंशी विष्णुगोप ने वेंगी, देवराष्ट्र आदि के राजाओं से मिल कर राका हो और कृष्णा नदी पर ही उस का सामना किया हो। कुछ भी हो, कितु दिवण के इन राजाओं को समुद्रगुप्त का लोहा मानना पड़ा।

#### (३) सीमांत राज्यों की विजय

समुद्रगुप्त ने सीमांत प्रदेश के राजच्चों को च्रपने च्रधीन कर उन्हें कर देने के लिये बाध्य किया। वे राज्य निम्न लिखित थे:—

- (१) समतट = गंगा और ब्रह्मपुत्र की धाराओं के बीच का समुद्र से मिला हुआ प्रदेश।
- (२) डवाक=बोगरा, दीनाजपुर, राजशाही जिले।
- (३) कामरूप=श्रासाम।
- (४) कर्तृपुर=कमायूँ, ऋल्मोड़ा, गढ़वाल श्रौर कांगड़ा ।
- (५) नेपाल

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>गौरीशंकर ओझा—राजप्ताने का इतिहास, पृ० ११६, ११७।

ये गुप्त साम्राज्य के पूर्व और उत्तर के सीमांत राज्य थे। इन के अति-रिक्त पश्चिम की सीमा पर नीचे लिखे ९ गण्-राज्य थे—

- (१) मालव—प्राचीन काल में मालव जाति भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम प्रांत में रहती थी। सिकंदर का पंजाब पर आक्रमण होने के समय मालव जाति से युद्ध हुआ था। कालक्रम से यह जाति अवंती देश में निवास करने लगी। इसीलियं लोग प्राचीन अवंती वा उज्जयिनी को परवर्ती काल के इतिहास में मालव देश कहने लगे थे। इस मालव जाति के बहुत से पुराने सिक्के, विक्रम संवत् पूर्व की तीसरी शताब्दी के आस पास की लिपि के, जयपुर राज्य के प्राचीन नगर के खंडहर से मिले हैं जिन पर 'मालवानां जय'—'जय मालवगणस्य' लिखा रहता है। ऐसा अनुमान होता है कि मालव जाति का अधिकार जयपुर राज्य के दित्तण, कोटा और मालावां के प्रदेशों पर, जो मालवा से मिले हुए हैं रहा हो। गुप्त-कालीन भारत में भी मालवगण मंदसोर के आस पास बसे हुए मिलते हैं।
- (२) अर्जुनायन—अर्जुनायन जाति के थोड़े से सिक्के मथुरा से मिले हैं जिन पर विक्रम संवत् के प्रारंभ काल की लिपि में "अर्जुनायनानां जयः" लिखा है। इस जाति का मथुरा के पश्चिम के प्रदेश भरतपुर और अलवर राज्यों पर कुछ समय तक अधिकार होना अनुमान किया जा सकता है।
- (३) यौधेय—बहुत प्राचीन काल में यौधेय जाति भी भारतवर्ष के पश्चि-मोत्तर प्रांत में रहती थी। ई० स० १५० के गिरनार के शिला-लेख से पता चलता है कि महाज्ञत्रप रुद्रदामा ने 'ज्ञित्रयों में वीर की उपाधि धारण करने वाले यौधेयों को' परास्त किया था। बृहत्सं-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>स्मिथ, कै० को० ई० म्यू० १७०-१७३-प्राचीन मुद्रा १४३-४६। <sup>र</sup>वही, जि० १, प्र० १६१, १६६।

हिता में गांधार जाति के साथ यौधेय लोगों का भी उल्लेख है। भरत-पुर राज्य के विजयगढ़ नामक एक स्थान के शिलालेख में यौधेय लोगों के अधिपति "महाराज महासेनापित" उपाधिधारी एक व्यक्ति का उल्लेख है। पंजाब की बहावलपुर रियासत में रहने वाली योहिया नामक जाति यौधेय लोगों की वंशधर मानी जाती है। यौधेय जाति के सिक्के सतलज और यमुना के बीच के प्रदेश में अधिक संख्या में मिलते हैं। इन के कुछ सिक्के पर 'ब्रह्मएय देवस्य भागवतः' और 'यौधेय गएस्य जयः' आदि लेख हैं।

- (४) मद्रक जाति की राजधानी पंजाब में 'शाकल' स्यालकोट थी।
- (५) ग्राभीर जाति बुंदेलखंड श्रौर मध्यप्रदेश के कई भागों में बसी हुई थी।
- (६-९) प्रार्जुन, सनकानीक, काक, खर्परिक—इन जातियों के निवास-स्थान भी संभवतः मालवा और मध्यप्रदेश में हों। शिलालेखों से पता चलता है कि सनकानीक जाति के लोग साँची के आस पास रहते थे।

#### (४) विदेशी लोगों के राज्य

समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में चौथी श्रेणी में नीचे लिखे विजातीय राज्यों का उल्लेख है—

- (१) देवपुत्र, शाही श्रौर शहानुशाही—ये पहले कुशानवंशी राजाश्रों की जपाधियाँ थीं। महाराज कनिष्क के ये कदाचित् वंशधर हों, परंतु तीसरी सदी में कुशन साम्राज्य के छोटे छोटे श्रनेक दुकड़े हो गए थे इन राजाश्रों का राज्य पश्चिम पंजाब से श्रोक्सस नदी पर्यंत था।
- (२) शक-मुरंड—ये कदाचित् उज्जैन के महाज्ञप्रथे। स्टेन कोनो (Sten Konow) का कथन है कि मुरंड शब्द का अर्थ शक भाषा में 'स्वामी' होता है और उज्जैन के ज्ञपों के नाम के साथ 'स्वामी' प्रायः प्रयुक्त होता था।

(३) सिंहल से लंका का तात्पर्य है। चीन के इतिहासकार से पता चलता है कि सिंहल का राजा मेघवर्ण समुद्रगुप्त का समकालीन था। डाक्टर फ्लीट मेघवर्ण का समय ई० स० ३५१ से ३७९ पर्यंत मानते हैं, जिस से उस का समुद्रगुप्त के समकालीन होना सिद्ध होता है।

प्रयाग की प्रशस्ति में वाकाटक वंश का कहीं भी स्पष्ट उक्लेख नहीं है। इस समय इस वंश का आधिपत्य बुंदेलखंड से कुंतल (माइसोर) प्रदेश तक फैला हुआ था। विध्यशिक के समय इस वाकाटक वंश का अभ्युद्य हुआ था। उस की वंशपरंपरा में प्रवरसेन, प्रथम क्र्रसेन, प्रथम पृथिवीचेण और द्वितीय क्रसेन राजा हुए थे। प्रथम पृथिवीचेण समुद्रगुप्त के समकालीन था। उस का पुत्र द्वितीय क्रसेन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समकालीन था। अजंता के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि पृथिवीपेण ने कुंतल के राजा को अपने अधीन किया था। बुंदेलखंड में नचने की तलाई से मिले हुए शिलालेख से प्रकट होता है कि वाकाटक राजा प्रथम पृथिवीषेण का सामंत व्याघदेव वहाँ शासन करता था जिसे संभवत: समुद्रगुप्त ने महाकान्तार के युद्ध में हराया था।

मध्यभारत में गुप्तवंश के आधिपत्य प्रसृत होने के पूर्व वाकाटक राजा पृथिवीषेण का प्रभुत्व दिन्नण वंश के भारत के मध्य और पश्चिमी प्रांतों पर स्थापित था। फ्रेंच विद्वान् डूबरयोल ने सिद्ध किया है कि समुद्रगुप्त ने महाराष्ट्र और खानदेश तक आक्रमण नहीं किया था, क्योंकि "देवराष्ट्र और एरंडपल्ल" महाराष्ट्र और खानदेश के सूचक नहीं हैं। पृथिवीषेण का सामंत व्याव्यदेव और समुद्रगुप्त द्वारा पराजित महाकांतार का राजा व्याव्यराज एक ही था। इस से स्पष्ट सिद्ध है कि सम्राट् समुद्रगुप्त का आधिपत्य मध्यभारत पर स्थापित हो गया था और वाकाटक

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>हेमचंद्र राय चौधरी—प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, पृ० २७७, २७८।

वंश के हाथ में दिचिए के सिर्फ पिश्चिमी विभाग बच रहे थे। समुद्रगुप्त के एरए। (सागर जिला) के शिलालेख से स्पष्ट प्रकट होता है कि मध्यभारत में समुद्रगुप्त ने वाकाटक वंश का प्रभाव नष्ट कर दिया था।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> "वाकाटकानां महाराजश्रीपृथिवीषेण-पादानुध्यातो व्याघ्रदेवो मातापित्रोः पुण्यार्थं कृतमिति"—फ्लीट, गुप्त-शिलालेख-सं० ५४, पृ० २३४।

# तृतीय अध्याय

# चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन-काल श्रीर उस की मुख्य मुख्य घटनाएँ

सम्राट् समुद्रगुप्त के राज्य-काल के शिलालेखों में तिथि-संवत् का उल्लेख न होने से उस के शासन-काल के घटना-क्रम का ठीक ठीक पता नहीं चलता। यदि प्रथम चंद्रगुप्त ने २५ वर्ष तक राज्य किया जैसा कि जोन एलन का अनुमान है, तो समुद्रगुप्त का राज्यारोहरा काल ई० स० ३३५ के लगभग होना चाहिये। फ्रेंच विद्वान् सिल्वेन लेवी ने चीनी प्रंथों के आधार पर समुद्रगुप्त को लंका के राजा मेघवर्ण का समकालीन होना सिद्ध किया है । डाक्टर फ़्लीट मेघवर्ण का समय ई० स० ३५१ से ३७९ पर्यंत मानते हैं त्रौर समुद्रगुप्त का राज्यारोहण काल ई० स० ३३५ के निकट ही त्रानु-मान करते हैं। प्रयाग के स्तंभ-लेख से यही अनुमान होता है कि समुद्र-गुप्त की विजय-यात्रा के समाप्त हो जाने पर लंका से राजदृत उस के द्र-बार में त्राये थे। इस से स्पष्ट है कि लंका के राजदूतों का भारत में त्राना ई० स० ३३० के त्रास पास संभव नहीं था। त्रतएव, समुद्रगुप्त का राज्य-काल ई० स० ३३५ के लगभग त्रारंभ हुत्रा होगा। उस का राज्य दीर्घकालीन था जो कदाचित ई० स० ३८० के निकट समाप्त हुआ उस की महाराणी का नाम दत्तदेवी था जो उस के उत्तराधिकारी द्वितीय चंद्रगप्त की माता थी।

समुद्रगुप्त के अनेक पुत्र और पौत्र थे। यद्यपि द्वितीय चंद्रगुप्त उस

का ज्येष्ठ पुत्र न था, तथापि योग्यतम होने के कारण वह अपने पिता द्वारा राज्य का उत्तराधिकारी चुना गया था। चंद्रगुप्त के राज्य-काल के चार शिलालेखों पर संवत् लिखे हैं जिन से उस के समय का पूरा पता लगता है। इन्हीं के आधार पर इस राजा का अभिषेक ई० स० ३८० के लगभग और मृत्यु ई० स० ४१३ के आस पास मानी जा सकती है। उन में गुप्त संवत् ६१ (ई० स० ३८०-८१) के मथुरा के स्तंभ-लेख, गुप्त संवत् ८२ का उदयगिरि (ग्वालियर राज्य के भेलसा से दो मील) की गुफा के, गु० सं० ८८ का गढ़वा (प्रयाग के समीप) के और गु० सं० ९३ के सांची (भोपाल राज्य में) के शिलालेखों से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्य-काल भली भाँति निर्धारित हो जाता है।

# 'विक्रमादित्य' विरुद् की उत्पत्ति

सम्राट् समुद्रगुप्त ने कई बड़े बड़े विरुद्ध धारण किए थे जिन में 'अप्रतिरथ', 'कृतांतपरछु', 'सर्वराजोच्छेत्ता', 'च्याघ्रपराक्रम', 'अश्वमेध-पराक्रम', 'पराक्रमांक' श्रादि मुख्य थे। उस के पुत्र और उत्तराधिकारी
द्वितीय चंद्रगुप्त के सिक्कों पर उस के भी ऊँचे ऊँचे विरुद्ध पाये जाते हैं
जिन में 'विक्रमांक', 'विक्रमादित्य', 'श्रीविक्रम', 'श्राजितविक्रम', 'सिंहविक्रम'
श्रादि विशेष उञ्लेख योग्य हैं। इन पूर्वोक्त विरुद्धों से सूचित होता है कि
दोनों पिता-पुत्र बड़े ही वीर और विजयी योद्धा थे। समुद्रगुप्त ने बहुत से
युद्धों में राजाओं को परास्त किया था। इसिलये वह 'सर्वराजोच्छेता' कहलाता था। परंतु ऐसा मालूम होता है कि द्वितीय चंद्रगुप्त को इतने अधिक
युद्ध न करने पड़े थे। पिता 'च्याघ्र-पराक्रम' और पुत्र 'सिंहविक्रम'
था। एक बंगाल के चीते के शिकार का शौकीन था और दूसरा काठियावाड़ के शेरों का शिकार करना पसंद करता था। समुद्रगुप्त की पहुँच
काठियावाड़ के जंगलों तक नहीं थी जिस पर पूर्ण अधिकार द्वितीय
चंद्रगुप्त ने ही स्थापित किया था। उक्त विरुद्धवित्त में द्वितीय चंद्रगुप्त का
सब से विशिष्ट विरुद्ध 'विक्रमादित्य' था। यह विरुद्ध भारतवर्ष में प्राचीन

काल से प्रचलित था। एक समय उज्जैन के किसी राजा ने शकों को नष्ट कर के 'विक्रमादित्य' का विरुद्ध धारण किया था और 'विक्रम-संवत्' ई० स० ५० में चलाया था। यह कथा हिंदू साहित्य में परंपरा से चली

'कालिकाचार्य कथा' नामक जैन ग्रंथ से पता चलता है कि मध्य भारत में शकों ने विक्रमाब्द के पहले अपना राज्य स्थापित किया था जिन्हें विक्रमादिल उपाधिवाले एक हिंदू राजा ने परास्त किया। उस कथा में कहा गया है कि ( ई॰ स॰ पूर्व ५७ से प्रारंभ होने वाले ) विक्रम संवत् के प्रवर्तक उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने जैन धर्म के संरक्षक शकों को मालवा में परास्त किया। उक्त जैन कथा में यह भी लिखा है कि विक्रम संवत् १३५ वर्ष तक प्रयोग में आता रहा. किंतु इस अवधि के पश्चात् दूसरे किसी शक-विजेता ने दूसरा संवत् चलाया । नि:संदेह, यह दूसरा-संवत् शकसंवत् ही था जो ई० स० ७८ में ग्रुरू हुआ था और जिस का विक्रम संवत् से १३५ वर्षों का अंतर था। ई० स० ४०५ के मंदसोर के शिलालेख में विक्रम संवत् का मालव संवत् के नाम से उल्लेख मिलता है। उस का 'मालव गण' में प्रचलन होने से वह संवत 'मालव गणाऽम्नात' कहलाता था। इस से स्पष्ट सिद्ध है कि ई० स० पूर्व ५७ में इस संवत् का कोई प्रचारक राजा था जिस ने, जैन और हिंदू जनश्रतियों के अनुसार, शकों को परास्त किया था। जिन शकों का विक्रमादिल से मालवा में युद्ध हुआ था उन के राजाओं ने 'शाही' और 'शहानुशाही' अर्थात राजा-घिराज का विरुद् घारण कर रखा था इस बात का भी उस कथा में उल्लेख है जिस का समर्थन शक राजाओं के सिकों पर उत्कीर्ण उपाधियों से पूरी तरह होता है। इस में कुछ संदेह नहीं कि उक्त कथानक का आधार ऐतिहासिक है। यह अत्यंत संभव है कि ईसा के जन्म से पूर्व पहली शताब्दी में पिश्चम भारत

विक्रम संवत् (ई०स०पूर्व ५७) के प्रवर्तक उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के विषय में पहले विद्वानों का मत था कि वह ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। किंतु आज कल उस की ऐतिहासिकता स्वीकार की जाने लगी है।

त्राती है। गुप्तवंशी द्वितीय चंद्रगुप्त ने भी इस 'शकारि विक्रमादित्य' का अनुकरण कर, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, मालवा, राजपूताना आदि प्रदेशों पर राज्य करने वाले शक जाति के चत्रपों का राज्य छीन कर उन के वंश की समाप्ति कर दी थी। अतएव, उस 'शकारि' गुप्त राजा ने भी उज्जैन पर अधिकार कर 'विक्रमादित्य' का प्रतापसूचक विरुद्ध धारण करना उचित समभा।

'सोमदेव रचित कथासरित्सागर' में ( ७-४-३ ) लिखा है—'विक्रमा-दित्य इत्यासोद्राजा पाटलिपुत्रकः'—विक्रमादित्य नामक पाटलिपुत्र का राजा था। संस्कृत साहित्य में उसे उज्जयनी का भी राजा बतलाते हैं। 'विक्रमादित्य'—उपाधि धारण करने के लिये शकों का नाश करना एक आवश्यक कार्य था, क्योंकि इस विशिष्ट विरुद्द को मालवा के राजा ने शकों को निर्मूल करने पर धारण किया था। द्वितीय चंद्रगुप्त के पौत्र स्कंद गुप्त ने भी यही खिताब धारण किया था, क्योंकि उस ने भी विदेशीय हूणों के हमलों से देश की रक्षा की थी। शक और हूण जाति के शतुआं

की ओर बढ़ती हुई शकों की प्रचंड बाढ़ को रोकने वाला हिंदू आख्यानों में प्रसिद्ध वीर विक्रमादित्य, ईसा के पूर्व पहली शताब्दी में हुआ था, जिस ने अपने देश की विदेशियों के आक्रमण से रक्षा की ।\*

हमारे प्राचीन छेखों में भी इस प्रथम शकारि विक्रमादित्य का अनुसंधान मिलता है। 'गाथा सप्तशती' नामक एक प्राचीन प्राकृत गाथाओं का संग्रह आंध्रवंशी हाल राजा के नाम से उपलब्ध है। गोदावरी के तट पर पैठन (प्रति-ष्ठान) में उस की राजधानी थी। डाक्टर रामकृष्ण भांडारकर ने हाल का समय ई॰ स॰ की पहली शताब्दी माना है।

<sup>\*&</sup>quot;We are perhaps justified in concluding that Vikramaditya legend is to some extent historical character."— Cambridge History of Ancient India, p. 167, 168.

चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन-काल और उस की मुख्य मुख्य घटनाएँ ४१ को पराजित कर द्वितीय चंद्रगुप्त श्रीर स्कंद्गुप्त ने 'विक्रमादित्य' का प्राचीन, प्रताप-सूचक विरुद् प्रहण किए थे। गुप्त वंशियों के सिक्कों पर उत्कीर्ण

श्रीयुत सी० वी० वैद्य और महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ई० स० पूर्व ५७ में विक्रमादित्य का राजा होना मानते हैं। स्टेन कोनो (Sten Konow) ने सिद्ध किया है कि विक्रम संवत् के पूर्व शकों का साम्राज्य सिंधु नद के प्रदेश पर स्थापित था जिन की उपाधियाँ उक्त जैन कथा और मुद्रा-लेखों के अनुसार 'शहानुशाही' मिलती हैं। टोलमी (Ptolemy) ने लिखा है कि शक-राज्य काठियावाड़ तक फैला हुआ था। इन्हीं शकों ने उज्जैन के राजा गर्दभिछ को जो विक्रमादित्य का पिता था, पराजित किया। किन्तु उज्जैन पर शकों का अधिकार सिर्फ़ चार वर्ष तक रहा जहाँ विक्रमादित्य ने उन्हें नष्ट श्रष्ट कर दिया। तत्पश्चात् उस ने ई० स० पूर्व ५७ में विक्रम संवत् स्थापित किया। इसके १३५ वर्ष उपरान्त शकों का उज्जैन पर फिर अधिकार हुआ जब से शक संवत् का प्रचार हुआ। जैन-कथा की उक्त बातों की पुष्टि पुराणों से भी होती है जिन में लिखा है कि सात गर्दभिछ राजा होंगे और उन के उपरान्त १८ शक-राजा ३८० वर्ष राज्य करेंगे—

"सप्त गर्दभिला भूयो भोक्ष्यन्तीमां वसुन्धराम् । शतानि त्रीणि अशोतिञ्ज शका द्यष्टादशैव तु ॥"

—मत्स्य पुराण,

पार्जिटर, कल्वियुग-राजवंश, पृ० ४६

जैन-साहित्य में महावीर के निर्वाण और विक्रमान्द के आरंभ तक की राज-परंपरा के काल का उल्लेख मिलता है। अवन्ती (उज्जैन) का राजा पालक (ई० पूर्व ५२७ में) ठीक महावीर के निर्वाण के दिन गद्दी पर बैठा था। उस ने ६० वर्ष राज्य किया; १५५ वर्ष नंद वंश का राज्य रहा; १०८ वर्ष मौर्य वंश का, ६० वर्ष पुष्यमित्र का, ६० वर्ष बलमित्र और भानुमित्र का, नह-वाहन ४० वर्ष, गर्द भिद्ध का राज्य-काल १३ वर्ष का और शक का चार वर्ष।

लेखों श्रौर विरुदों से उन के व्यक्तिगत गुए, कर्म, खभाव तथा कार-नामों के स्पष्ट संकेत हमें मिलते हैं जिन का हम श्रागे चल कर विवेचन करेंगे।

# चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय-यात्रा [मालवा, गुजरात और काठियावाड़ की विजय]

चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शक-विजय के प्रमाण उस के समय के शिलालेख और सिकों तथा पश्चात्कालीन दंतकथाओं से मिलते हैं। हिरिषेण की विजय-प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित जातियों की नामावली में शक-मुरंड आदि का भी उल्लेख है। ऐसा माल्म होता है कि शक-राजाओं ने समुद्रगुप्त के प्रभुत्व को मान लिया था, क्योंकि उस के बढ़ते हुए प्रताप के सामने मस्तक भुकाने और 'आत्म-निवेदन' करने के सिवाय वे कदाचिन कुछ न कर सकते थे। समुद्रगुप्त ने उन के राज्य

पूर्वोक्त काल-गणना के अनुसार ई० पूर्व ५२७ ( महावीर निर्वाणितिथि ) से [ ६०+१५५+१०८+३०+६०+४०+१३+४= ] ४७० घटाने से हमारा समय विक्रमाब्द के समीप ( ई० पू० ५७ ) आ जाता है । शकों ने ई० पूर्व ६१ वा ६० में मालवा पर आक्रमण कर गर्दीमल्ल को परास्त किया होगा, किंतु इस से चार ही वर्ष बाद विक्रमादित्य ने शकों से मालवा को छीन लिया। पुरातत्व-वेत्ता स्टेन कोनो का कथन है कि इस जैन-कथा पर अविक्वास करने का लेश भर भी कारण मुझे नहीं प्रतीत होता । बहुत से विद्वान भारतीय क्रमागत कथाओं को असत्य मान बैठते हैं और विदेशी लेखकों की मनगढ़ित बातों का तुरंत विक्वास कर लेते हैं । किंतु इन कथाओं की प्रत्येक बात भिन्न भिन्न ऐतिहासिक साधनों से प्रमाणित की जा सकती है ।\*

कोनो—खरोष्ठी शिलालेख, कोपैस इं० इंडिकेरम्, जिल्द २,

को गुप्त-साम्राज्य में संमितित नहीं किया था, क्योंकि पश्चिमी भारतवर्ष में शक-चत्रपों के सिक्के ई० स० ३८९ तक प्रचितत रहे। चंद्रगुप्त का सब से पहला स्तंभ-लेख गुप्त संवत् ६१ ऋर्थात् ई० स० ३८०-८१ का मिलता है जिस से उस का राज्यारोहण-काल इस तिथि के निकट होना सिद्ध होता है। मगध के राज-सिंहासन पर बैठने के कुछ वर्षों के बाद ही द्वितीय चंद्रगुप्त ने ऋपने पिता का ऋनुकरण कर दिग्विजय के लिये प्रस्थान किया होगा।

सम्राट् समुद्रग्पा ने त्रायीवर्त और द्विणापथ के बहुत विस्तृत प्रदेशों पर अपनी विजय-यात्रा की थी जिस का हम पहले सविस्तर वर्णन कर चुके हैं। उस युद्ध-यात्रा में कुशन, शक, मुरंड त्रादि विदेशी राजात्रों ने उस का लोहा मान कर उस की ऋधीनता स्वीकार की थी। उस ने उन के राज्य नहीं छीने और न उन की आभ्यंतरिक स्वतंत्रता में किसी तरह की बाधा डाली। परंतु द्वितीय चंद्रगुप्त ने अपने पिता की युद्ध-नीति को बदल दिया। दिन्ना के प्रसिद्ध वाकाटक राज्य को तो उस ने अपनी राजक्रमारी प्रभावती गुप्ता का वाकाटक वंशी राजा रुद्रसेन द्वितीय से विवाह कर अपने राज-मंडल में—अपनी प्रभाव-परिधि में—शामिल कर लिया था। इस कारण वह दित्तिणापथ की स्रोर से तो बिलकुल ही निश्चित हो बैठा था। परंतु भारत के पश्चिम और पश्चिमोत्तर प्रांतों पर श्रब भी विदेशी जातियों का श्रधिकार था, जिन से उसे कुछ भय की आशंका अवश्य रहती होगी। अतएव, चंद्रगुप्त ने उन्हें जड़ मूल से नष्ट कर डालने का बीड़ा उठाया। उस के समय के छोटे छोटे शिलालेखों श्रीर सिक्कों से उस की युद्ध-यात्रा का यत्किंचित् वृत्तांत मिलता है। मालवा के उदयगिरि पर्वत की गुफाओं में एक लेख मिला है जिस में चंद्रगप्त के युद्ध-सचिव वीरसेन ने कहा है कि राजा जिस समय समस्त पृथ्वी जीतने के लिये त्राया था. उस समय मैं भी उस के साथ इस देश में श्राया था।

# "कृत्स्नपृथ्वीजयार्थेन राज्ञैवेह सहागतः। भक्त्याभगवतः शंभोर्गुहामेतामकारयत्॥"

( उदयगिरि का गुहालेख )

वीरसेन ने वहाँ भगवान शंभु की पूजा के लिये एक गुफा बनवाई थी। 'उसे कुलक्रमागत सचिव पद प्राप्तथा, वह चंद्रगुप्त के संधि-विम्रह-विभाग में नियुक्त था, वह पाटलिपुत्र का रहने वाला था, वह व्याकरण, साहित्य, न्याय-शास्त्र त्रौर लोकनीति का पंडित त्रौर साथ साथ कवि भी था', इत्यादि बातें उस ने ऋपने विषय में लिखी हैं। उस ने अपने स्वामी चंद्रगुप्त का इस शिलालेख में उल्लेख करते हुए ऐसे विशेषण उस के नाम के साथ जोड़ दिए हैं कि जिन के श्लेषालंकार से उस राजा की उपाधि 'विक्रमादित्य' ध्वनित होती है। 'श्रंतर्ज्योति आदित्य की आभा वाला और विक्रम के मोल से राजाओं को खरीदने वाला' इत्यादि विशेषणों से चंद्रगुप्त का विरुद् 'विक्रमादित्य' स्पष्ट ध्वनित होता है अतएव, इस शिलालेख में पहले चंद्रगुप्त का नहीं किंतु दूसरे का ही उल्लेख है। इस में तिथि-संवत् न होने से यह शंका हो सकती थी कि यह शिलालेख प्रथम चंद्रगुप्त के समय का है। परंतु, उद्यगिर की गुफा का दूसरा शिलालेख जिस में 'परमभट्टारक महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त के सामंत' सनकानिक महाराज विष्णुदास के पुत्र के दान का उल्लेख है, गुप्त संवत् ८२ (ई० सं० ४०१) का है। इस से अनुमान होता है कि ई० सं० ४०१ के पूर्व ही चंद्रगुप्त का मालवा पर ऋधिकार हो चुका था, जहाँ वह अपने 'सांधि-विम्रहिक' सचिव वीरसेन को साथ लेकर अपनी युद्ध-यात्रा समाप्त कर कदाचित् लौटा था। उस का यह युद्ध पश्चिमी भारत के शक जातीय चत्रप राजा से हुआ था जिस में उस की विजय हुई। उस ने मालवा, गुजरात श्रीर सुराष्ट्र गुप्त-साम्राज्य में मिला लिए।

#### पश्चिमी भारत के शक राजवंश का संज्ञिप्त इतिहास

पश्चिमी भारत के शक राजवंश के इतिहास के निर्माण करने में हमें कुछ शिलालेख और कई हजार सिकों से सहायता मिलती है। ईसा की पहली शताब्दी में शकों ने मालवा और सौराष्ट्र (काठियावाड ) में एक नवीन राज्य स्थापित किया था। इस वंश के राजाओं की उपाधि 'चत्रप' श्रौर 'महाज्ञत्रप' थी। ईरान में 'ज्ञत्रप' शब्द का सुबेदार के ऋर्थ में प्रयोग होता था। ये शक सूबेदार जब स्वाधीन हो गए तब 'महाचत्रप' की उपाधि धारण 'करने लगे। 'महाचत्रप' उपाधि वाले शक जाति के दो राजवंशों ने भिन्न भिन्न समय में मालवा ख्रौर सौराष्ट्र में ऋघिकार प्राप्त किया था। प्रथम शक वंश के केवल दो राजाओं के सिक्के मिले हैं। पहले राजा भूमक के ताँबे के सिक्के पर खरोष्टी ख्रौर ब्राह्मी ख्रन्तरों में "न्नहरातस चत्रपस भूमकस" लिखा है। चहरात उस के वंश का नाम होना चाहिये। भूमक का कोई शिलालेख वा तिथि-युक्त सिक्का नहीं मिला जिस से उस का काल निर्णय किया जा सके। चहरात वंश का दूसरा राजा नह-पान था। नहपान की पुत्री दृत्तमित्रा का विवाह शक जातीय उपवदात से हुआ था। उषवदात के लेख नासिक और कार्ले की गुफा में मिले हैं जिन से पता लगता है कि नहपान का राज्य नासिक ऋौर पूना से लगा कर, मालवा, गुजरात सुराष्ट्र और राजपूताने में पुष्कर से उत्तर तक था। उस के लेख से मालूम होता है कि वह नहपान की आज्ञा से मालवों से घिरे हुए उत्तमभाद्र चत्रियों को छुड़ाने के लिये राजपूताने में गया था श्रौर उन्हें भगा कर उस ने पुष्कर तीर्थ में स्नान कर तीन सहस्र गौ श्रौर एक गाँव दान किया था। १ दानी उपवदात ने प्रभास-तेत्र (काठियावाड)

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>(१) ए० ई, जिल्द ८, पृ० ७८ । ओझा-राजपूताने का इतिहास, १ भाग पृ० १०३ ।

<sup>(</sup>२) वही; जिल्द ८, पृ० ६०।

में त्राठ ब्राह्मण कन्यात्रों का विवाह करवाया श्रौर कितने ही गाँव ब्राह्मण श्रौर बौद्धों को दिए। उस ने जगह जगह धर्मशाला, घाट श्रौर कूएँ बनवाए। इन लेखों में नहपान के राज्यांक वा किसी दूसरे संवत के ४१ वें, ४२ वें और ४५ वें वर्ष का उल्लेख है। क़ुळ विद्वान इन वर्षी को शक संवत् के श्रंक मानते हैं श्रौर तदनुसार ईसा की दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में नहपान का समय निश्चित करते हैं। नहपान की मृत्य के जपरांत दिच्या के आंध्रवंशी राजा गोतमीपुत्र शातकर्णी ने शकों के इस पहले चत्रप वंश का अधिकार नष्ट कर दिया और नहपान के चाँदी के सिक्षों पर अपना नाम लिखवाया। पश्चिमी भारत के शक और दिन्नण के शातकर्णियों का संघर्ष ईसा की पहली ख्रौर दूसरी शताब्दी में बराबर जारी रहा। शक संवत के पहले शतक में शक जाति का मालवा श्रौर सुराष्ट्र पर फिर से अधिकार हो गया। इस दूसरे च्रत्रप वंश का संस्थापक चष्टन था। उस ने नहपान के पश्चात नष्ट हुए चत्रपों के राज्य को फिर से स्थापित किया । उसी ने उज्जैन को श्रपनी राजधानी बनाया । चप्टन के वंश के सिक्कों पर राजा के नाम ऋौर उपाधियों के साथ उस के पिता का नाम श्रौर उपाधियाँ तिथि-समेत श्रंकित मिलती हैं जिन के श्राधार पर इस ज्ञतप वंश का शृंखलाबद्ध इतिहास लिखा जा सकता है। चष्टन का पौत्र महाज्ञत्रप रुद्रदामा उस के वंश में सब से प्रतापी राजा हुन्त्रा। **उस ने मालवा, सुराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान, सिं**ध ऋौर कोंकन श्रादि प्रदेशों पर ऋधिकार कर के बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। उस ने द्त्तिगापथ के राजा शातकर्णी को दो बार परास्त किया था ऋौर यौधेय नाम के वीर चत्रियों को हराया था। सुराष्ट्र के गिरनार पर्वत पर शक संवत् ७२ (ई० सं० १५०) का खुदा हुआ एक बड़ा संस्कृत भाषा का शिलालेख मिला है, जिस में रुद्रदामा के साम्राज्य का विवरण है और

१ गिरनार का रुद्रदामा का शिलालेख—एपिप्राफ़िका इंडिका जिल्द ८।

अतिवृष्टि के कारण सुदर्शन नामक भील के टूटे हुए बाँध को उस के सूबे-दार पह्लव वंशी सुविशाख द्वारा जीर्योद्धार करवाने का उल्लेख है। उज्जैन के चत्रप वंश में २२ राजात्रों की नामावली मिलती है श्रौर उन का राज्य-काल शकाब्द (ई० सं० ७८) के आरंभ से ई० सं० के चतुर्थ शतक के प्राय: अंत तक रहा। प्रयाग के समुद्रगुप्त के लेख से पता चलता है कि शक लोगों ने भी उस की ऋधीनता स्वीकार की थी। स्वामी रुद्र-सिंह शकजातीय चत्रपवंश का श्रांतिम राजा था, जिस के सब से पिछले चाँदी के सिक्कों पर महात्तत्रप उपाधि और शकाब्द ३१० (१) (ई० स० ३८८-३९७) मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का मालवा में उदयगिरि का शिलालेख गुप्त संवत् ८२ (ई० स० ४०१-२) का **है** । <del>उ</del>सी स्थल के दूसरे शिलालेख से पता चलता है चंद्रगुप्त दिग्विजय करता हुआ मालवा पहुँचा था। बहुत संभव है कि इसी यात्रा में चंद्रगुप्त ने गुजरात श्रीर काठियावाड़ पर भी ऋधिकार कर लिया हो। श्रतएव उस की विजय-यात्रा का समय ई० सं० ३८८ से ४०१ के मध्य होना चाहिये। गुजरात और सौराष्ट्र पर से शकों का अधिकार उठ गया। तद्नंतर, चंद्र-गुप्त द्वितीय ने चत्रपों के सिक्कों के ढंग पर बने हुए ऋपने नाम के चाँदी के सिक्के गुप्त संवत् ९० ( ई० स० ४०९ ) के त्र्यास पास ढलवाये थे। इन सिकों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि ई० सं० ४०९ के करीब भारत के पश्चिमी प्रदेश गुप्त-साम्राज्य में शामिल कर लिये गए थे।

मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र आदि प्रांतों में चत्रपों का राज्य तीन शतक से कुछ अधिक काल तक रहा। महाकिव बाए ने जनश्रुति के आधार पर हर्षचिरत में लिखा है कि शत्रु के नगर में पर-खी-कामुक शकपित को खी के वेष में प्रच्छन्न चंद्रगुप्त ने मार डाला। संभव है कि इस किंवदती में चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र-विजय के समय की घटना का संकेत हो।

१ 'अरिपुरे च परकलत्रकामुकं कामिनीवेशगुप्तश्चंद्रगुप्तः शकपतिमशातयत्' —बाण, हर्षचरित ।

इस महान् विजय से बड़े विभवशाली प्रदेश गुप्त-साम्राज्य में मिल गए। अति प्राचीन काल से भड़ोच, सोपारा आदि पश्चिमी ससुद्र-तट के बंदरगाहों द्वारा भारत का पाश्चात्य देशों से निरंतर व्यापार होता चला आता था। वहाँ की गुल्क की आमदनी से इस समय गुप्त-नरेश धनकुबेर बन गए होंगे। जान पड़ता है कि द्वितीय चंद्रगुप्त ने शक-विजय के समाप्त हाने पर 'विक्रमादित्य' की उपाधि अपने नाम के साथ जोड़ी होगी और उज्जैन को अपने पश्चिमी प्रांतों को राजधानी बनाया होगा। प्राचीन समय से उज्जैन विद्या और व्यापार का बड़ा केंद्र था। हिंदुओं की सात पवित्र पुरियों में इस की गएना थी।

> "अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवंतिका । पुरी द्वारवती चैव ससैते मोक्षदायका: ॥"

कविकुलगुरु कालिदास ने अपने मेघदूत काव्य में इस का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह विभवसंपन्न पुरी स्वर्ग का चमकता हुआ दुकड़ा है—'दिवः कांतिमत्खएडमेकम्'। विद्या और वैभव का प्रसिद्ध केंद्र होने से इस पवित्र पुरी पर हिंदू नरेशों का बड़ा अनुराग रहता था। भारत

१ 'बंबई प्रांत के धारवाड़ ज़िले के गुक्तल के पिछले कुछ गुप्तवंशी राजा अपने शिलालेखों में 'उज्जियनी पुरवराधोइवर' की उपाधि धारण करते थे जिस का तात्पर्य यह होगा कि वे उज्जैन में राज करने वाले पूर्व के किसी प्रतापी राज्यंश के वंशधर थे। वे अपना वंशक्रम उज्जैन के विक्रमादित्य से आरंभ हुआ मानते थे और चंद्रगुप्त के कुलरूपी सुधा-समुद्र के पूर्णचंद्र अपने आप को कहते थे। उन के शिलालेखों में जो विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त के उल्लेख हैं वे एक ही ध्यक्ति के वाचक हैं, क्योंकि उसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन पर, विदेशियों को निकाल कर, अधिकार जमाया था। एक स्थल पर उज्जियनी की जगह उन्हों ने 'पाटलिपुरवराधिश्वर' अपनी उपाधि लिखी है जिस से स्पष्ट है कि दक्षिण के गुप्तवंशी अपनी मूल राजधानी पाटलिपुत्र को भूले न थे।' बोम्बे गज़ेटियर, जिन १, भाग २, फ्लोट, कनारीज़ ज़िले के राजवंश, एष्ट ५७८।

के इस प्रसिद्ध विद्यापीठ में रह कर विजातीय महाचत्रप रुद्रदामा ने भी संस्कृत काव्य-कला में कौशल प्राप्त किया था यह उस की गिरनार की प्रशस्ति में लिखा है ।

पश्चिमी भारत का बड़ा भारी व्यापारिक केंद्र होने से उज्जैन नगर पाश्चात्य देशों में भी प्रसिद्ध था। प्रीस के भूगोलज्ञ टालेमी ने ई० स० १३० के करीब भारत के प्रसिद्ध बंदरगाहों श्रौर व्यापारिक नगरों का वर्णन करते हुए श्रपने प्रंथ में उज्जैन (श्रोजीन) का भी उल्लेख किया है।

### चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दिच्चिण के वाकाटक वंश से संधि और उसका राजनीतिक महत्त्व दिक्षण के वाकाटक वंश का संक्षिप्त परिचय ]

वैज्ञानिक आविष्कारों के पूर्व भारतवर्ष तीन प्राकृतिक विभागों में बँटा हुआ था। हिमालय और विध्य पर्वतमालाओं के बीच का प्रदेश 'आर्यावर्त' वा 'उत्तरापथ' कहलाता था। नर्मदा नदी के दिच्य से तुंग- भद्रा नदी तक का देश 'दिच्यापथ' माना जाता था। भारत के सुदूर दिच्या प्रांत को तामिल वा द्राविड़ देश कहते थे। दिच्या भारत के इन देशों का परस्पर घना संबंध रहता था, किंतु आर्यावर्त से इन देशों का राजनीतिक पार्थक्य पूर्वकाल में अक्सर रहता था। राजनीतिक विभिन्नता के होते हुए भी समस्त देश की संस्कृति का तीनों ही विभागों पर कालकम से एक सा प्रभाव पड़ता था। विद्या, कला वा धर्म संबंधी जो आंदोलन आर्यावर्त में होते थे उन का असर धीरे धीरे दिच्या की चरम सीमा तक पहुँच जाता था। प्राचीन काल में भाषा, वेष, जाति और राजनीति के विभेद होते हुए भी समस्त भारत का जीवन समान संस्कृति के सूत्र में आंतप्रोत रहता था। गुप्त-साम्राज्य के समय में तो आर्यावर्त और दिच्या प्रांतों का राजनीतिक पार्थक्य भी बहुत कुछ मिट गया था। समुद्र-गुप्त के 'चक्रवर्ती-चेत्र' में प्रायः दिच्या के समस्त राज्य आ गए थे।

दित्तण राज्यों को स्वाधिकार में कर उन पर स्वयं शासन करना गुप्त वंशियों को अभीष्ट न था। कदाचित् वे ऐसा कर भी नहीं सकते थे, क्यों कि दित्तण के राजवंशों में तीसरी से छठी सदी तक वाकाटक वंश का प्रताप बहुत बढ़ा चढ़ा था। तीसरे शतक में दित्तण के आंध्रवंश की शिक के चीण होने पर वाकाटक वंश का प्रभुत्व धीरे धीरे सारे दित्तणापथ पर फैल गया था। गुप्त-सम्राटों से वाकाटक वंशियों का घनिष्ठ संबंध था। वे गुप्त वंशियों के मांडलिक नहीं, मित्र थे। इस से स्पष्ट है कि उन का प्रताप और वैभव कुछ कम न था। वाकाटक-वंशपरंपरा में विध्यशिक का नाम सब से पहले मिलता है। उसी ने इस वंश की पहले पहल प्रताप-पताका फहराई। उस के पुत्र महाराज प्रवरसेन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किए और सम्राट् की पदवी प्राप्त की। उस के उत्तराधिकारी कम से गौतमीपुत्र, कद्रसेन प्रथम, पृथ्विषेण प्रथम, द्वितीय कद्रसेन और



द्वितीय प्रवरसेन हुए। ऋजंता के शिलालेख से पता चलता है कि पहले पृथ्वीषेरा ने क़ुंतल ( माइसोर ) के कदंबवंशी राजा को परास्त किया। वाकाटकों की वंशावली अजंता की १६ वीं और १७ वीं गुफाओं के दो शिलालेखों से मिली है। चम्मक, सिवानी और छिंदवाड़ा के ताम्रपत्रों में भी उस का उल्लेख है। इन ताम्रपत्रों में लिखा है कि द्वितीय रुद्रसेन ने महाराजाधिराज देवगुप्त की राजकुमारी से विवाह किया। पूना से मिले हए एक ताम्रपत्र के लेख से पता चलता है कि देवगृप्त चंद्रगृप्त द्वितीय का ही नामांतर था। इस में गुप्त वंशावली का भी उल्लेख है। इस ताम्र-पत्र में चंद्रगुप्त की राजपुत्री और वाकाटक रुद्रसेन की महाराणी प्रभा-वती के भूमि दान करने का उल्लेख है। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद युवराज दिवाकरसेन के बाल्य-काल में महाराणी प्रभावती ने स्वयं राज्य-प्रबंध करते समय यह दान दिया था। गुप्त श्रौर वाकाटक वंशों का घनिष्ठ राजनीतिक संबंध इस लेख से प्रमाणित होता है। इस में महाराणी प्रभावती ने अपने पिता और पति के वंश की कीर्ति पर खाभिमान प्रकट किया है और अपने पति रुद्रसेन को वैष्णव धर्मान्यायी बतलाया है। उस का पिता चंद्रगुप्त भी 'परम भागवत' कहलाता था। कर्नूल जिले में श्रीशैल नाम का प्रसिद्ध मंदिर था। वहाँ के स्थल-माहात्म्य में

<sup>&</sup>quot;वाकाटकल्लामस्य (क्र) म-प्रातनुपश्चियः। जनन्या युवराजस्य शासनं रिपु शासनम्॥"

<sup>&</sup>quot;……स्वस्ति नंदिवर्धनादासीद्गुप्तादिराजो महाराज श्रीधटोत्कचस्तस्य सत्पुत्रो श्रीचंद्रगुप्तस्तस्य सत्पुत्रोऽनेकाश्वमेधयाजी ……श्री समुद्रगुप्तः—तत्पाद-पिरगृहीतः पृथिन्यामप्रतिरथः सर्वराजोन्छेत्ता चतुरुद्धिसिळ्ळास्वादितयशा अनेक-गोहिरण्यकोटिसहस्तप्रदः परमभागवतो महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्तस्तस्य दुहिता नागकुळसंभूतायां श्रीमहादेन्यां कुवेरनागायामुत्पन्नोभयकुळाळंकारभूताऽत्यंत-भगवद्गक्ता वाकाटकानां महाराजश्रीरुद्रसेनस्याप्रमिष्ट्षि युवराज श्रीदिवाकरसेन-जननी श्रीप्रभावतीगुप्ताः …"'। पुना प्लेट्स एपि० ई० जिल्द १५ ।

यह कथा लिखी है कि चंद्रगुप्त की राजकुमारी चंद्रावती को श्रीशैलेश्वर पर श्रनन्य भक्ति थी और वह प्रतिदिन उस पर मिल्लका की माला चढ़ाया करती थी।

ई० सन् ४००-५०० के मध्य में वाकाटकों का साम्राज्य दिल्ला भारत के अधिकांश भाग पर फैल चुका था। कुंतल के राजा इन के सामंत बन चुके थे। वाकाटक राज्य की दिल्ला सीमा कृष्णा नदी के तटस्थ वर्तमान कर्नूल नगर थी। गुप्तराज्य से पृथक् करने वाली नर्मदा नदी इस की उत्तरी सीमा थी। दिल्ला के ठीक मध्य भाग में वाकाटकों का अधिकार था और उन के ही द्वारा गुप्त-कलीन कला-कौशल, संस्कृत वाङ्मय और ब्राह्मण-धर्म का प्रसार और अभ्युत्थान सारे दिल्ला देशों में हुआ होगा।

शिल्प-कला में द्विण ने उत्तर भारत से भी कहीं अधिकतर उन्नति प्राप्त की थी। अजंता विहार की अद्भुत चित्र-कला, उदयगिरि, जुन्नार, इलौरा, नासिक, कान्हेरी, कार्ले की चट्टानों से खोद कर बनाई गुफाओं के शिल्प और निर्माण कला द्विण भारत की सभ्यता के उत्तरोत्तर उन्नति के ज्वलंत उदाहरण हैं। वाकाटकों के राज्य-काल में वैदिक यज्ञ-यागा-दिक का और ब्राह्मण धर्म के शैव और भागवत संप्रदायों का प्रचार भी द्विणापथ में बढ़ा, क्योंकि इस वंश के राजा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। साहित्य की भी श्रीवृद्धि उन के समय में हुई। महाकवि बाण ने हर्षचिरत में पूर्वकालीन प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि प्रवरसेन ने 'सेतु काव्य' रचा था, जो सूकिरत्नों का सागर है। यह प्रवरसेन (द्वितीय) वाकाटक नरेश द्वितीय कद्रसेन का पुत्र और उत्तराधिकारी था। कद्रसेन के पश्चात् चौथा प्रतापी राजा हरिषेण हुआ, जिस के राज्य-काल में अजंता के शिलालेख वाली गुफाएँ खोदी गई थीं।

<sup>°</sup> कीतिर्प्रवरसेनस्य प्रयाता ऋमुदोज्ज्वला । सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ॥ बाण, हर्षचरित १ । जूवो ड्यूबरघोल (Jeavou Dubrieul) दक्षिण का प्राचीन इतिहास ।

हरिषेण और इन गुफाओं का काल लगभग ई० स० ५०० अनुमान किया जाता है। गुप्तवंश और वाकाटक वंश के बीच मित्रता का संबंध पाँचवीं सदी के खंत तक बना रहा, जो दोनों ही के लिये बड़ा हित कर सिद्ध हुआ होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ अपनी कन्या प्रभावती के विवाह करने का एक मुख्य फारण यह भी होगा कि ई० स० ४०० के लगभग चत्रपों से जीते हुए मालवा और मुराष्ट्र प्रांत दिच्चण-नरेशों के हमलों से मुरचित रहें। नर्भदा के उस पार के एक शिक्तशाली राजवंश से 'समसंधिं' और मित्रता की नीति का अनुसरण कर चंद्रगुप्त ने अपनी प्रगाढ़ नीतिनिपुणता और दूरदर्शिता का परिचय दिया। गुप्त-साम्राज्य की रच्चा और चिरस्थित के लिये यही नीति परम उपादेय थी और कदाचित् पश्चिमी चत्रप वंश के नाश करने में भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुई।

## बंगाल के विलोचिस्तान तथा दक्षिण समुद्र पर्यंत सम्राट् 'चंद्र' की विजय-यात्रा

दिल्ली के समीप कुतुबमीनार के पास के लोह-स्तंभ पर खुदे हुए लेख में 'चंद्र' नाम वाले जिस विजयी राजा का वृत्तांत लिखा है वह 'चंद्र' कौन था? क्या वह पहला वा दूसरा गुप्त सम्राट् चंद्रगुप्त था वा अन्य कोई राजा था ? इन प्रश्नों पर पुरातत्विवरों में परस्पर बड़ा मतभेद रहा है। अन्य गुप्त शिला-लेखों की शैली से भिन्न उस चंद्र की विजय-प्रशस्ति में कहीं भी संवत् अथवा राजवंश का उल्लेख न होने से उस वीर विजयी का ठीक ठीक पता नहीं लगता। इस लेख का प्रतापशाली राजा चंद्र यदि चंद्र-गुप्त विक्रमादित्य मान लिया जाय तो हमें उस के समय की दो महान घटनाओं का पता चलता है। पहली यह घटना थी कि बंगदेश में शत्रुओं ने मिल कर उस के विरुद्ध राज-द्रोह का मंडा उठाया, किंतु राजा चंद्र ने युद्ध में अपने खड़्ज से उन्हें धराशायी कर दिया। सिंधु नद के सात मुखों

को लाँघ कर समर में विजातीय वाह्वीकों को उस ने जीता यह दूसरी घटना थी। इन दो घटनात्रों के उल्लेख के अतिरिक्त इस स्तंभ-लेख में कहा गया है कि उस के 'पराक्रम रूपी पवन के भकोरों से दिल्ला समुद्र अब तक सुवासित हो रहा है।' 'उस ने एकाधिराज्य अपनी भुजा से प्राप्त किया और चिरकाल तक उसे भोगा,' 'भिक्तभाव से विष्णु में निविष्टमित हो कर उस राजा ने भगवान विष्णु का एक ऊँचा ध्वजस्तंभ विष्णुपद नामक पहाड़ी पर स्थापित किया'। इस उपर्युक्त लेख की बातों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि जिस प्रतापशाली चंद्र का इस में वर्णन है वह सर्वथा चंद्रगुप्त द्वितीय ही हो सकता है। वह अपने आप को 'परम भागवत' मानता था और प्रजा भी उसे ऐसा ही कहती थी।

- (१) इस लेख की श्रांतिम पंक्तियों में राजा चंद्र की भगवद्भक्ति का विशद वर्णन है।
- (२) इस लेख में चंद्र के 'एकाधिराज्य' का उल्लेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता समुद्रगुप्त से एक विशाल साम्राज्य प्राप्त किया था और मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र देशों को जीत कर पश्चिम पयोधि तक अपना साम्राज्य बढ़ाया था। समुद्रपर्यंत पृथ्वी का राजा 'एकराट्' कह-लाता था। 'चिरकाल तक एकाधिराज्य' के भोगने वाला प्रथम चंद्रगुप्त नहीं हुआ, बल्कि द्वितीय चंद्रगुप्त था, जिस का शासन-काल लगभग ई० स० ३८० से ४१४ तक रहा था।
- (३) दिच्चण समुद्र तक जिस शूरवीर का यश फैल रहा हो ऐसा राजा अवश्य समुद्रगुप्त ही होना चाहिये—"चतुरुद्धिसिललास्वादितयशसः", परंतु जो यश पिता ने पाया उसे उस के पुत्र और उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बढ़ाया ही, घटाया नहीं, इस का इतिहास साची है। उपर्युक्त विशेषण से दोनों पिता-पुत्र का वर्णन करना नितांत उचित है। पूना से मिले हुए प्रभावतीगुप्ता के ताम्रशासन में चंद्रगुप्त द्वितीय का भी उक्त विशेषण मिलता है।

- (४) बंगाल में चंद्र के विरुद्ध शत्रुष्टों का मिल कर युद्ध के लिये किटबद्ध हो जाने की घटना समुद्रगुप्त के परवर्ती काल में ही होना संभव है,
  क्योंकि बंग-देश के राजाक्रों ने चंद्रगुप्त द्वितीय को भारत के पश्चिम प्रांतों
  में युद्ध में व्याप्टत देख कर कदाचित् गुप्त-साम्राज्य से स्वतंत्र हो जाने का
  उद्योग किया होगा। समुद्रगुप्त के समय बंगाल तो गुप्त-साम्राज्य के
  क्रांचीन हो ही चुका था। प्रयाग की प्रशस्ति में यद्यपि बंग-देश का उल्लेख
  नहीं है तथापि समुद्रगुप्त के साम्राज्य के क्रांचीन 'डवाक' (ढाका क्रोंर सुनार
  गाँव) क्रोंर 'समतट' (ब्रह्मपुत्रा नदी के तटस्थ प्रदेश) क्रोर कामरूप
  (श्रासाम) नाम के बंगाल के ही राज्य थे। दामोदरपुर (जिला दीनाजपुर)
  से मिले हुए ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उत्तरी बंगाल ('पुंड्वर्धन मुक्ति')
  ई० स० ४४३-४४ में गुप्त-साम्राज्य में शामिल था। क्रतएव, यही क्रानुमान ठीक मालूम होता है कि बंगाल के राजविद्रोह को चंद्रगुप्त द्वितीय
  ने शांत किया होगा।
- (4) सिंधु के सात मुखों को पार कर चंद्र ने वाह्वीक लोगों को जीता था। बलख का मार्ग सिंधु के मुख की ओर से नहीं था। जोन एलन के मतानुसार 'वाह्वीक' शब्द से यवन और पह्वव की भाँति सिंधु के पारवर्ती किसी विदेशी जाति का तात्पर्य हो सकता है जो कदाचित् बलोचिस्तान के आस पास बसी हुई थी। इसलिये चंद्र ने बलख तक न जा कर बलोचिस्तान पर आक्रमण किया होगा।
- (६) प्राचीन लिपि-तत्व के अनुसार, फ्लीट, होर्नले, स्मिथ आदि विद्वान् इस लोहस्तंभ के अच्चरों को गुप्त-काल के प्रारंभ का ही मानते हैं। इस समय ऐसा प्रतापशाली और कोई चंद्र नाम का राजा न होने से इस लेख को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही सममना युक्ति-संगत मालूम होता है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> तुलना कीजिए—बङ्गानुत्खाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान् । निचलान जयस्तम्भान् गंगास्रोतोंतरेषु सः ॥ रष्ट्रवंश, ४ ।

पूर्वोक्त लेख के संबंध में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह लेख चंद्रवर्मा का है जिस का उल्लेख समुद्रगुप्त के जीते हुए आर्यावर्त के नौ राजाओं में है। इस मत के समर्थन में उन्हों ने दो शिलालेखों के प्रमाण दिए हैं। पहला लेख बंगाल की मुसुनिया पहाड़ी का है, जिस में पुष्करण (मारवाड़) के राजा महाराज सिंहवर्मा के पुत्र महाराज चंद्रवर्मा के द्वारा चक्रस्वामी के मंदिर में चक्र अर्पण करने का उल्लेख है। इसी आधार पर उक्त शास्त्री महोदय ने चंद्रवर्मा को बंग-विजेता मान कर महरीली के स्तंभ पर के चंद्र से मिला दिया है। दूसरा शिलालेख मंद्सोर से मिला है जिस में लिखा है कि मालव संवत् ४६१ (ई० स० ४०४) में सिंहवर्मा का पुत्र नरवर्मा (पश्चिम) मालवा का शासक था। अतएव चंद्रवर्मा नरवर्मा का बड़ा भाई होगा। ई० स० ४०४ में नरवर्मा चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। नरवर्मा के राज्य-काल के पूर्व समुद्रगुप्त ने (ई० स० ३४५-३८०) चंद्र-वर्मा को परास्त किया था। मालवा के इन वर्मीत राजाओं की निम्न-



<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> "पुष्करणाधिपते महाराज सिंहवर्मणः पुत्रस्य महाराज श्रीचंद्रवर्मणः कृतिः । चक्रस्वामिनः दासाग्रेणातिसृष्टः ।"

पुषि० ई० १३।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> देखो पृ० ५७ ।

लिखित वंशावली गंगधार ( भालरापाटन ) श्रौर मंदसोर के संवत् समेत शिलालेखों से मिलती है:—

ससुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के शासन-काल के मध्य में चंद्रवर्मी आदि राजाओं का स्वाधीन हो जाना असंभव प्रतीत होता है। द्वितीय चंद्रगुप्त ने अपनी युद्ध-यात्रा मालवा आदि पश्चिमी भारत के प्रांतों में विशेष रूप से की थी। उस के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त के समय में मालवराजा बंधु-वर्मा गुप्त-साम्राज्य का सामंत (मालवा का गोप्ता) था। ई० स० ४०४ से ई० स० ४३६ तक की ३२ वर्ष की अवधि में उक्त चंद्रवर्मा, नरवर्मा आदि राजा द्वितीय चंद्रगुप्त वा कुमारगुप्त से स्वतंत्र हो गए इस का कोई प्रमाण नहीं मिलता। महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम वा समुद्रगुप्त के काल में चंद्रवर्मा का, सारे आर्यवर्त के राज्यों को लांघ कर और मगध-सम्नाटों को न कुछ समक्त कर, बंग-विजय करना हमें असंभव लगता है। सुसु-निया के लेख में केवल चक्रदान का ही वर्णन है। अतः चंद्रवर्मा बंगाल में तीर्थ-यात्रा के निमित्त गया होगा। अतएव, उक्त शास्त्री जी की 'चंद्र' संबंधी कल्पना हमें निरी निर्मूल मालूम होती है।

महरौली के स्तंभ पर का 'चंद्र' प्रथम चंद्रगुप्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिंधु के उस पार बसे हुए वाह्वीकों पर मगध से चल कर आर्यावर्त
के और शक, कुशन आदि अनेक राज्यों को लांघ कर उस का आक्रमण
करना दुष्कर ही नहीं, असंभव जान पड़ता है। वस्तुतः उन अनेक राज्यों
से प्रथम चंद्रगुप्त के पश्चात् समुद्रगुप्त को युद्ध करना पड़ा था जैसा कि उस
के प्रयाग के स्तंभ लेख में वर्णित है। इस के अलावा प्रथम चंद्रगुप्त के
'परम भागवत' होने की प्रसिद्धि नहीं हुई। गुप्त-काल के सिक्के और
शिलालेखों में 'परम भागवत' कहलाने वाला पहला राजा द्वितीय चंद्रगुप्त

कुमारगुप्ते पृथिवीं प्रशासित । २३ ) बभूव गोप्ता नृपविश्ववर्मा । २४ ) मंदसोर का स्तंभछेख, ई० स० ४३६ फ्छीट, गु० शि० १८ । तस्यात्मज ... नृपर्बंधुवर्मा । २६

ही था। अतएव, हमारा अनुमान है कि बंगाल से बलोचिस्तान के देशों तक दिग्विजय करने वाला, शकारि, परम भागवत, महाराजाधिराज द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही था, जो दिल्ली के लोह-स्तंभ पर उत्कीर्ण प्रशस्ति में 'चंद्र' के नाम से प्रथित हुआ है। उस के कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं जिन पर एक ओर 'श्रीचंद्र' और दूसरी ओर 'गुप्त' लिखा रहता है। उस के कलशांकित सिक्कों पर सिर्फ एक ओर 'चंद्र' लिखा रहता है और इस नाम के ऊपर अर्थ चंद्र का आकार बना होता है।

चंद्र की विजय-प्रशस्ति के श्लोकबद्ध होने से उस में चंद्रगुप्त के पूरे नाम का निवेश नहीं हो सकता था। श्रतएव उक्त सिकों की तरह 'चंद्र' से ही उस के नाम का संकेत किया गया है। वंगाल की खाड़ी से सिंधु के पार तक जिस की विजय-वैजयंती फहराती थी, जिस ने समस्त पृथ्वी के विजय की यात्रा के लिये चल कर शक वंश को समूल उच्छिन्न किया था, जिस का प्रताप दित्तण के विशाल वाकाटक-राज्य के छंतल (मैसोर) देश पर्यंत छाया हुआ था, जिस के पराक्रम का द्योतक विरुद्ध 'विक्रमादित्य' था वह 'पराक्रमांक' सम्राट् समुद्रगुप्त का पुत्र द्वितीय चंद्रगुप्त ही था। कदाचित् महाकवि कालिदास ने इंदुमती के स्वयंवर में एकत्र राजाओं का वर्णन करते हुए, श्लेषालंकार से, अपने आश्रयदाता इसी 'मगधेरवर' की प्रशंसा नीचे के श्लोक में की हो—

कामं नृपाः संतु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम् । नक्षत्रताराष्ट्रहसंकुछाऽपि ज्योतिष्मती चंद्रमसैव रात्रिः॥ ( रहुवंश, ६ )

### चौथा अध्याय

### द्वितीय चंद्रगुप्त का चरित्र

चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में कोई ऐसा वृहत् शिलालेख नहीं मिला जैसा उस के पिता सम्राट् समुद्रगुप्त के विषय में मिलता है। ऋत-एव, इस महाप्रतापी सम्राट् के जीवन-वृत्तांत के लिखने के ऐतिहासिक साधन बहुत ही कम हैं। उस के चरित्र की रूप-रेखा विशद रूप से नहीं लिखी जा सकती। यदि कोई महाकिव हरिषेण के सदृश प्रशस्ति-लेखक उस का त्राश्रित होता तो कदाचित उस के जीवन के वृत्तांत और चरित्र की चारता का परिचय हमें मिलने का सौभाग्य होता। उस के अधिकार-काल के शिलालेखों और सिक्कों से जो कुछ थोड़े बहुत उस के जीवन संबंधी संकेत मिलते हैं उन्हें एकत्र कर लेने पर हमें वह अपने प्रतापी पिता के सदृश कई बातों में प्रतीत होता है। समुद्रगुप्त की भाँति द्वितीय चंद्रगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होने पर भी ऋपने भाइयों में योग्यतम होने के कारण अपने पिता द्वारा राज्य का उत्तराधिकारी चुना गया था। गुप्त-सम्राटों की वंशावितयों में प्रायः उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था, वह ऋपने पिता द्वारा उत्तराधिकारी चुना गया था—"तत्परिगृहीतः" श्रौर महादेवी दत्तदेवी की कोख से उत्पन्न हुत्र्या था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में स्पष्ट लिखा है कि उस के पिता प्रथम चंद्रगुप्त ने ऋपने सब राजकुमारों में ज्येष्ठ न होने पर भी समुद्रगुप्त को ही श्रपना उत्तराधिकारी बनाया था। समुद्रगुप्त ने भी उस की नीति का श्रनुसरण कर श्रपने योग्यतम पुत्र द्वितीय चंद्रगुप्त को साम्राज्य के शासन का भार सुपुर्द कर, 'सर्वत्र

जयमिच्छेत्पुत्रादिच्छेत्पराजयम्' इस नीति को चरितार्थ किया। 'समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बना कर अपने अभीष्ट में पूर्ण सफ-लता पाई यह उस के परवर्ती काल के इतिहास से निर्विवाद सिद्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय निरा रणरसिक सम्राट् न था। त्रपने पिता की भाँति वह विद्वानों का आश्रयदाता और विष्णु का परम भक्त था। पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध लोह की लाट (जो कुतुब मीनार के पास एक प्राचीन मंदिर के बीच खड़ी हुई है ) चंद्रगुप्त ने बनवा कर विष्णुपद नाम की पहाड़ी पर किसी विष्णु-मंदिर के आगे बड़ी श्रद्धा-भिक पूर्वक ध्वज-स्तंभ के रूप से स्थापित करवाई थी। उदयगिरि की गुफा के तथा साँची के शिलालेखों से विदित होता है कि उस ने विद्वानों को ऊँचे ऊँचे ऋधिकारों पर नियत किया था। चंद्रगुप्त के संधि-विग्रह-विभाग का मंत्री पाटिलपुत्र निवासी कवि वीरसेन था जो व्याकरण, साहित्य न्याय श्रौर लोकनीति का ज्ञाता था। उस ने उद्य गिरि में राजा के साथ रह कर भगवान शिव के अर्चनार्थ एक गुफा उत्सर्ग की थी। इस से स्पष्ट है कि परम वैष्णव होते हुए भी चंद्रगुप्त शैव मतावलंबियों का त्रादर करता था। साँची के शिलालेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के यहाँ किसी बड़े सैनिक पद पर बौद्ध अम्रकाद्व र नाम का ऋफसर नियुक्त था, जिस ने साँची के काकानोबोट नाम के महाविहार के आर्थसंघ को २५ दीनार और एक गाँव प्रतिदिन ५ भिचुओं के भोजन के लिये और रत्न-गृह में दीपक जलाने के लिये दान दिए थे।

'परम भागवत' कहलाने वाले महाराजाधिराज चंद्रगुप्त का उच्च पदस्थ श्रिधकारी, जो अपने आप को राजा का परम कृपापात्र और कृतज्ञ मानता था, यदि बौद्ध भिच्चओं के लिये और रत्नगृह में दीपक जलाने के लिये दान दे तो इस से प्रकट होता है कि गुप्त-सम्राट् और उस के अधि-

<sup>&</sup>quot;रूपं तदोजस्व तदेव वीर्यं तदेव नैसर्गिकमुन्नतत्वम् । न कारणात्स्वाद्विभिदेकुमारः भवर्तितो दीप इव प्रदीपात्॥" रबुवंश ३ । भिक्षतेक समरावास्विजययशस्पताकः ।" फ्लीट, गु० ई० ।

कारी बौद्ध, शैव, वैष्णव आदि संप्रदायों के प्रति आदर-सत्कार वा दान करने में किसी पर भेद-भाव न रखते थे। ऐसे उदारमनस्क सम्राट् के शासन में भिन्न भिन्न संप्रदायों में परस्पर विद्वेष होने का कोई अवसर न होता था। चीनी यात्री फाहियान ने भी अपने भारत के भ्रमण-वृत्तांत में उस समय के राजा और प्रजा की उदारता और दानशोलता की भूरिशः प्रशंसा की है।

द्वितीय चंद्रगुप्त ने अनेक खिताव धारण किए थे, जो उस के विविध प्रकार के सिक्कों पर अंकित मिलते हैं। इन उपाधियों में विक्रमांक, विक्रमादित्य, श्रीविक्रम, अजितविक्रम, सिंहविक्रम, नरेंद्रचंद्र, परम भागवत, महाराजाधिराज, इत्यादि मुख्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी भगवद्गिक, वीरता और प्रताप को जगत् में प्रख्यात करने के लिये ही उस ने इन सब महान उपाधियों को अपने सिक्कों पर खुद्वाया होगा। समुद्रगुप्त की भाँति उस ने भी अपने सिक्कों पर लितत संस्कृत छंदों में अपना नाम और कारनामे लिखवाए। उदाहरणार्थ, सिंहवधांकित सिक्कों पर संस्कृत के वंशस्थ छंद में यह पद लिखा रहता है:—

नरेंद्रचंद्र: प्रथितश्रिया दिवं जयत्यजेयो भुवि सिंहविक्रम:

उस के छत्रधरांकित सिकों पर उपगीति छंद में लिखा रहता है— "चितिमवजित्य सुचरितैर्दिवंजयित विक्रमादित्यः"

"पृथ्वी को जीत कर विक्रमादित्य सुचरितों से (पुण्यकर्मों से) स्वर्ग को जीतता है।"

सुचिरत एवं उत्तम कर्मों से स्वर्ग के जीतने का साधन हिंदू धर्म के अनुसार यज्ञयागादिक का अनुष्ठान है। "स्वर्ग कामो यजेत्"—स्वर्ग की इच्छा करने वाला यज्ञ करे इस प्रकार की विधि हिंदू शास्त्रों में मिलती है। यज्ञ-जिनत पुण्य से मनुष्य देवता और इंद्र की पदवी पा सकता है, ऐसा हिंदुओं का बहुत पुरातन विश्वास है। इस से स्पष्ट प्रकट होता है

कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को यज्ञ, दान आदि वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में बड़ी अभिरुचि थी। १

संभवतः, परम भक्त और धर्मपरायण होने के कारण द्वितीय चंद्रगुप्त 'राजाधिराजर्षि' कहलाता था, जैसा कि उद्यगिरि के लेख में वीरसेन ने ज्लेख किया है। कई एक शिलालेखों में उस के नाम के साथ 'परम भागवत' जोड़ना त्रावश्यक समभा गया था। उस का कौटुंबिक जीवन भी धार्मिक भाव से प्रभावित मालूम होता है। उस की राजपुत्री प्रभावतीगुप्ता ऋपने पिता की तरह अपने आप को 'अत्यंतभगवद्भका' अपने ताम्रशासकों में लिखा करती थी। चंद्रगुप्त विक्रमांक के कुछ सिकों पर 'रूपकृती' लिखा होने से मुद्रातत्वज्ञ विंसेंट स्मिथ ने अनुमान किया है कि वह नाट्य-कला में प्रवीए। त्रौर नाटकों का रचयिता था, क्योंकि रूप वा रूपक शब्द का अर्थ नाटक है और कृती का अर्थ रचने वाला है। परंतु जोन एलन इस पद का पाठांतर "रूपाकृती" बतलाते हैं और रूप और आकृति इन दो पदों से उस के शारीरिक और आध्यात्मिक गुण सूचित होते हैं ऐसा मानते हैं। रे चंद्रगुप्त विक्रमांक खयं कदाचित् नाट्यकार न हो, पर साहित्य का प्रेमी और पोषक अवश्य होगा, जैसा कि भारत की साहित्यिक कथाओं में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के विषय में प्रसिद्ध है। संस्कृत के प्रसिद्ध गद्य-कवि सुबंधु ने-जो छठे शतक के त्रंत में हुए थे-न्त्रपनी 'वासव-दत्ता' नाम की आख्यायिका में लिखा है:--

> "सा रसवत्ता विहता नवका विरुसंति चरति नो कंकः। सरसीव कीर्तिशेषं गतवति सुवि विक्रमादित्ये॥"

श्रर्थात् 'रसवत्ता नष्ट हो चुकी, नये लोग विलास करने लगे। कौन किसे नहीं खा जाता ? सरोवर की भाँति जब पृथ्वी पर विक्रमादित्य की कीर्ति शेष रह गई।'

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>जोन एळन—गुप्तवंश के सिक्के—प्रस्तावना—पृ० १०७।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही पृ० ११२।

महाकिव राजशेखर ने साहसांक नाम के आदर्श साहित्य-प्रेमी उज्जैन के राजा का उल्लेख किया है और कहा है कि उस को संस्कृत विद्या में इतना उत्कट प्रेम था कि उस ने अपने अंतः पुर में भो संस्कृत बोलने का नियम कर दिया था। वह हम पर सुविदित है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर 'विक्रमांक' उपाधि मिलती है। साहसांक और विक्रमांक दोनों पर्यायवाची पद हैं। संभवतः यह उज्जैन का राजा साहसांक चंद्रगुप्त विक्रमांक ही हो। राजशेखर ने लिखा है कि उज्जैन में काव्यकारों की परीचा हुआ करती थी और वासुदेव, सातवाहन, शुद्रक, साहसांक आदि पहले नरेश उन्हें दान मान से परितुष्ट करते थे। राजशेखर ने जिन 'ब्रह्म-सभाओं' का वर्णन किया है उन के सभापति राजा होते थे और वे स्वयं विद्वान् होते थे।

राजशेखर ने लिखा है कि कालिदास, मेंठ, भारिव, चंद्रगृप्त चादि काव्यकारों की उज्जियनी में परीचा हुई थी। कदाचित् पूर्वोक्त चंद्रगृप्त उज्जैन का गुप्त-सम्राट् विकमादित्य ही हो। पाटिलपुत्र में शास्त्रकारों की परीचा होती थी। वहाँ से परीचोत्तीर्ण हो कर उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वररुचि, पतंजिल ने शास्त्रकार रूप से ख्याति प्राप्त की थी। इस पुरानी क्रमागत कथा का राजशेखर ने उल्लेख किया है। सम्राट् समुद्र-गुप्त को तो विद्वानों के सत्संग का व्यसन ही था—'प्रज्ञानुषंगोचितसुख-मनसः', वह किवगोष्ठी में बैठ कर अनेक अपनी काव्य की रचनाओं से

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> 'स्वभवने हि भाषा नियमनं यथा प्रभुर्विद्याति तथा भवति श्रूयते हि उज्जयिन्यां साहसांको नाम राजा तेन संस्कृतभाषात्मकमंत:पुर एवं प्रवर्तितो नियम:।' —काव्यमीमांसा, पृ० ५०।

श्रयते चोज्जयिन्यां काव्यकारपरीक्षा-

<sup>&</sup>quot;इह कालिदासमेंठावत्रामररूपसूरभारवयः। हरिक्चंद्रचंद्रगुसौ परीक्षिताविह विशालायाम्।।"

<sup>&#</sup>x27;वासुदेवसातवाहनग्रुद्रकसाहसांकादीन्सकलांसभापतीन् दानमानाम्यामतु-कुर्यात् ।'

<sup>-</sup>काव्यमीमांसा, पृ० ५५।

विद्वानों का मनोरंजन किया करता था—'विद्वज्जनोपजीव्यानेककाव्यक्रियाभिः', विद्वल्लोक में उस को किवता का कीर्ति-राज्य मिला था—
'विद्वल्लोके स्फुटबहुकिवताकीर्तिराज्यं मुनिक्त', शास्त्रज्ञों की सभा में शास्त्रकं तत्त्वार्थ का वह समर्थन करता था—'शास्त्रतत्त्वार्थमर्तुः। उस का शास्त्रपांडित्य तलस्पर्शी था—'वैदुष्यं तत्त्वमेदि'। किव राजशेखर ने जैसे विद्वानों के आश्रयदाता आदर्श राजा का वर्णन किया है वह समुद्रगुप्त और
विक्रमादित्य में सर्वथा चिरतार्थ होता है। विद्वानों का दानमान से सत्कार
करना तो गुप्त-सम्राटों ने अपना कुल-धर्म मान रखा था। काव्यालंकार
सूत्रवृत्ति में वामन ने (ई० स० नवम में) चंद्रगुप्त के 'चंद्रप्रकाश' नाम
वा उपाधि वाले नवयुवक पुत्र को विद्वानों का आश्रयदाता लिखा है—

सोऽयं संप्रति चंद्रगुप्ततनयः चंद्रप्रकाशो युवा। जातो भूपतिराश्रयः कृतिधयां दिष्ट्या कृतार्थेश्रमः॥

जोन एलन के मतानुसार 'चंद्रप्रकाश' द्वितीय चंद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त का विशेषण कदाचित् हो सकता है, क्योंकि कुमारगुप्त के सिक्कों पर 'गुप्तकुलामलचंद्र' और 'गुप्तकुलञ्योमशशी' आदि उपाधियाँ मिलती हैं। इसी प्रकार संस्कृत के अनेक लेखकों ने विक्रमादित्य को विद्वानों के आश्रय-दाता होने का उल्लेख किया है और उस की दान-वीरता की प्रशंसा की है। चीनी यात्री हुयेनसंग के समय में विक्रमादित्य दानशूरता के कारण लोक में प्रख्यात था। उस ने लिखा है कि 'वसुबंधु के समय में श्रावस्ती के राजा विक्रमादित्य का प्रभाव चारों दिशाओं में ज्याप्त हो रहा था। उस ने जब भारतीयों को वश में किया उस दिन दरिद्र और अनाथ प्रजा में पाँच लाख सुवर्ण मुद्रा का दान किया।'

चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के शिलालेख अपूर्ण और टूटे होने से इस के व्यक्तिगत गुणों का विशेष परिचय नहीं मिलता, परंतु तत्कालीन सब प्रकार के ऐतिहासिक उपकरणों पर पूर्वापर विचार करने से यह

१ वॉटर्स—द्वेनसांग का प्रवास-वर्णन, १, पृष्ठ २११।

स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह भी अपने महाप्रतापी पिता की भाँति शूर-वीर, बुद्धिमान, गुण्याहक और नीति-निष्णात था। वह साहस और पराक्रम का पुतला था। बागा ने कदाचित् हर्षचरित में उस के ही विषय में लिखा है कि शत्रु के नगर में परस्त्री की कामना करने वाले शकराजा को स्त्री के वेष में छिपे हुए चंद्रगुप्त ने मार डाला। इस कथा में तथ्य हो वा न हो, पर चंद्रगुप्त की मुद्राञ्चों से इतना तो स्पष्ट है कि उसे अपनी वीरता और साहस का अभिमान था। उस के कुछ सिक्कों पर राजा के पैर के नीचे सिंह की मूर्ति और कुछ पर घायल हो कर भागते हुए सिंह की मूर्ति श्रंकित है, जिन से उस की वीरता श्रौर साहस व्यक्त होता है। उस के समय में प्रचलित भाँति भाँति के सोने, चाँदी और ताँबे के सिकों की प्रचुरता से अनुमान किया जाता है कि द्वितीय चंद्रगुप्त का शासन-काल शांतिपूर्ण त्रौर चिरस्थायी रहा होगा और उस की प्रजा अपने योगच्चेम के साधक उद्योग-धंधों में लग रही होगी। चीनी यात्री फाहियान के यात्रा-वृत्तांत से पाया जाता है कि चंद्रगुप्त की प्रजा धनधान्यसंपन्न त्रौर सुखी थी, लोग उस समय बहुत कुछ स्वतंत्र थे, प्राणदंड किसी को नहीं दिया जाता था, धर्मशालात्रों और श्रौषधालयों का प्रबंध उत्तम था श्रौर विद्या का श्रच्छा प्रचार था।

द्वितीय चंद्रगुप्त को देवगुप्त और देवराज भी कहते थे। साँची के लेख में 'महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्तस्य देवराज इति श्रिय नाम' लिखा है जो उस का ही दूसरा नाम प्रतीत होता है। उस का दूसरा नाम 'देवगुप्त' चामुक से मिले वाकाटक महाराज द्वितीय प्रवरसेन के लेख में मिलता है, जिस में उस के पिता रुद्रसेन (द्वितीय) का महाराजाधिराज देवगुप्त की कन्या 'प्रभावतीगुप्ता' से विवाह करने का उल्लेख है। चंद्रगुप्त की दो राणियाँ थीं,—एक तो नागकुल की कुबेरनागा जिस से प्रभावती का जन्म हुआ और दूसरी राणी ध्रुवदेवी से दो पुत्र कुमारगुप्त और गोविंद-गुप्त उत्पन्न हुए जिन में से कुमारगुप्त अपने पिता के पश्चात् गुप्त-साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा।

गुप्तवंशी सम्राटों ने अपने विवाह-संबंध द्वारा उस समय के बड़े बड़े राजघरानों से मित्रता स्थापित की थी। उन के विवाह-संबंध बड़े राजनीतिक महत्त्व के थे। प्रथम चंद्रगुप्त ने प्रसिद्ध लिच्छिवि वंश में ऋपना विवाह किया था जिस के कारण मगध में उस का ऋधिकार दृढ़ हो गया। उस के वंशधर अपने लिच्छिवि-संबंध का बड़ा गौरव मानते थे और कदाचित् उस रिश्तेदारी को अपने अभ्युद्य का कारण भी सममते थे। आर्यावर्त के राजात्र्यों की विजय के पश्चात् उन्हों ने दूसरे राजकुलों में विवाह किए जिन से उन की सत्ता विजित राज्यों में दृढ़ हो सकती थी। इस नीति के अनुसार द्वितीय चंद्रगुप्त ने 'नागकुलोत्पन्न' महाराणी कुवेरनागा से विवाह किया था। मथुरा श्रौर पद्मावती के श्रास पास के प्रदेशों पर शासन करने वाला नागवंश प्राचीन काल से प्रसिद्ध था। गुप्तवंश के उद्य के पहले इस वंश के राजात्रों ने त्र्यनेक त्रश्वमेध-यज्ञ किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेरनागा से उत्पन्न श्रपनी राजकुमारी प्रभावतीगुप्ता का विवाह दिच्चिण के वाकाटक महाराज द्वितीय रुद्रसेन से किया था। यह भी संबंध बड़े राजनीतिक महत्त्व का था। डाक्टर स्मिथ का मत है कि वाकाटक महाराज का राज्य ऐसे देश पर था कि जहाँ से वह गुजरात श्रौर सुराष्ट्र के शकों के राज्य पर उत्तरी भारत से चढ़ाई करने वाले के लिये साधक और बाधक हो सकता था । अतएव चंद्रगुप्त ने अपनी दूरदर्शिता से वाका-टक राजा को अपनी राजपुत्री दे दी श्रौर उसे अपना अधीन सामंत बना लिया।

१ नागवंश का अस्तित्व महाभारत युद्ध के पहले से पाया जाता है। यह वंश एक समय बहुत प्रसिद्ध था। विष्णुपुराण में ९ नागवंशी राजाओं का पद्मावती (ग्वालियर राज्य में), कांतिपुरी और मशुरा में राज्य करना लिखा है। उन के सिक्के भी मालवा में कई जगह मिले हैं। कुबेरनागा भी इसी वंश की थी।

गौ० ओझा, राजपूताने का इतिहास, प्रथम भाग, ए० २३०।

## पाँचवाँ अध्याय

# चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समसामयिक चीनी यात्री फाहियान का भारत-भ्रमण-वृत्तांत

प्राचीन भारत के इतिहास का थोड़ा बहुत पता जो हमें लगता है वह यूनानी त्रौर चीनी यात्रियों के यात्रा-वृत्तांत से लगता है। सिकंदर के समय से ( ई० सन् पूर्व ) यूनान वाले इस देश में सैनिक, शासक तथा राजदृत बन कर आए थे। उन्हों ने अधिकतर इस देश की राजनीति. सामाजिक रीति-रस्म और भौगोलिक बातों ही का उल्लेख अपने यात्रा-वृत्तांतों में किया है। उन्हों ने भारतीय धर्म और शास्त्रों की छान बीन करने की विशेष परवाह नहीं की । किंतु चीनी यात्री विद्वान थे श्रौर बौद्ध-धर्म पर उत्कट श्रद्धा रखते थे। उन्हों ने हजारों मीलों की यात्रा इसलिये की थी कि वे पुरुष भिम भारतवर्ष के बौद्ध तीर्थ-स्थानों का दर्शन करें, बौद्ध धर्म-त्रंथों को एकत्र करें छौर उन्हें सममते के लिये यहाँ के विख्यात विद्यापीठों में संस्कृत और पाली भाषा को सीखें। इन यात्राओं में उन्हें त्र्यनेक संकट सहने पड़े, कभी वे लुटे गए, कभी मार्ग-श्रष्ट हो कर भयंकर स्थानों में भटकते फिरे, परंतु निडर हो कर बीहड़ जंगल, ऊँचे पर्वत स्रौर नीची घाटियों को पार करते हुए वे केवल विद्या और धर्म के प्रेम के कारण अपने देश से भारतवर्ष की ओर चल पड़े। चीनी यात्रियों में चार के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं—पहला फाहियान, दूसरा सुंगयान, तीसरा ह्वेनसांग श्रीर चौथा इत्सिंग । इन चारों ने श्रपनी श्रपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा है। इन से उन के समय की भारतीय सभ्यता का बहुत कुछ पता चलता है।

ईसा के जन्म से बहुत पहले ही चीन देश में बौद्ध धर्म का प्रचार हो चला था। चीनी इतिहासकारों ने लिखा है कि चीन के सम्राट् मिंगटो ने ई० स० ६० के लगभग भारतवर्ष से बौद्ध आचार्यों को बुलाने के लिये अपने दूत भेजे। वे राज-दूत कश्यप-मातंग और धर्मरक्तक नामक दो आचार्यों को उद्यान (काबुल) से अपने साथ चीन देश को ले गए। इन्हों ने बौद्ध धर्म के अनेक प्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में कर वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इस प्रकार भारत का चीन देश से गुरु-शिष्य संबंध सुदृढ़ होता गया और तब से अनेक चीनी भिन्तु भारत में तीर्था-टन तथा ज्ञानोपार्जन के लिये आते रहे। ऐसे यात्रियों में जो अपनी भारत की यात्रा का वृत्तांत लिख कर छोड़ गए हैं फाहियान सब से पहला चीनी यात्री है।

फाहियान मध्यचीन के चांगगान नगर का रहनेवाला था। ई० सन् ४०० में वह भारत के लिये रवाना हुआ। चीन से भारत आने के लिये उस समय जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्ग थे। इन दोनों देशों के बीच का व्यापार अधिकतर स्थल-मार्ग से होता था जो खुतान नगर के पश्चिम से होता हुआ भारतवर्ष की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पहुँचता था। जल का मार्ग जावा सुमात्रा और लंका आदि द्वीपों से हो कर यात्रियों को दिच्चए भारत में पहुँचाता था। दोनों मार्ग भयंकर थे। जल-मार्ग कुछ सीधा पड़ता था, पर पीले समुद्र के तूफ़ानों के कारण जहाज सदैव खतरे में रहते थे। फाहियान ने दोनों मार्गों के संकटों का सामना किया। वह अपने देश से भारत को खलमार्ग से आया और भारत से अपने देश को जलमार्ग से लीटा।

कई जनपदों को पार कर के कुछ साथियों के साथ वह खुतान पहुँचा। खुतान पहुँचने तक उसे कई किठनाइयों का सामना करना पड़ा। लाप नामक मरुभूमि में उस की सहन-शक्ति ख्रौर धैर्य की सब से बड़ी परीज्ञा हुई। ऊपर से सूर्य की प्रखर किरगों निर्दयता से पड़ रही थीं, नीचे से तची हुई बालू ख्राग उगल रही थी ख्रौर गरम हवा बीच में ख्रौर बुरी गत कर रही थी। प्यास के मारे उस के नाकों दम था। कोसों तक पानी नहीं मिला। कभी कभी वह राह से बे राह हो जाता था जिस से और आंपत्ति उठानी पड़ती थी। एक स्थान पर फाहियान स्वयं लिखता है कि 'नदी उतरने में और मार्ग में चलने में जितने दु:ख उठाने पड़े उतने किसी ने उठाए न होंगे।' इन आपत्तियों से उस के कई साथियों का साहस छूट गया और उन्हों ने यात्रा पूरी करने का विचार छोड़ दिया, परंतु फाहियान और उस के कुछ मित्रों ने अपना संकल्प न छोड़ा।

खुतान में उस की बड़ी त्र्यावभगत हुई । खुतान में उस समय बौद्ध-धर्म का प्रचार था। राजा प्रजा दोनों बौद्ध-धर्म के महायान पंथ को मानने वाले थे। राजा ने फाहियान को गोमती नामक संघाराम में ठह-राया। फाहियान ने इस देश को हरा भरा देखा था। खुतान की आबादी घनी थी और लोग समृद्ध थे। उन का सामाजिक जीवन धर्ममय और आनंदपूर्ण था। घर घर के दरवाजे पर छोटे छोटे स्तुप बने हुए थे। त्र्यतिथि-सत्कार का बड़ा ध्यान रक्खा जाता था। फाहियान जिस संघा-राम में ठहराया गया था उस का नाम गोमती संघाराम था। उस में तीन हजार भिन्नु रहते थे जो बड़े संयमपूर्वक जीवन बिताया करते थे। फाहियान ने वहाँ एक रथ-यात्रा भी देखी थी। यह उत्सव बड़े समारोह से मनाया जाता था। इस यात्रा में राजा-प्रजा का वैभव अच्छी तरह प्रकट होता था। रत्नमय तोरण, चाँदी के डंडों पर रेशम की ध्वजात्रों और रेशमी वितानों से सजाया हुआ रथ चलता हुआ महल सा लगता था। उस में सोने चाँदी की मूर्तियाँ रहती थीं। जब रथ नगर में आता था तो राजा मुक्कट उतार कर नंगे पैरों उस की ऋगवानी के लिए जाता था और साष्टांग दंडवत् प्रणाम कर पूजा करता था। रानी अपनी दासियों के सहित राजद्वार के ऊपर से फूलों की वर्षा करती थी। नगर से कुछ दूर पर पश्चिम की तरफ़ राज्य की त्रोर से एक संघाराम बना हुत्रा था जो त्रस्सी वर्ष में बन कर तय्यार हुऋा था। इन ऋस्सी वर्षों में तीन राजा सिंहासन पर बैठ चुके थे। इस विहार पर सुंदर खुदाई और पचीकारी का काम

था श्रोर भाँति भाँति के सोने चाँदी के पत्र श्रोर रह्न जड़े हुए थे। विहार के पिछवाड़े बुद्धदेव का एक रमणीय मंदिर था जिस की शोभा फाहियान के श्रमुसार वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती। इस के धरन, खंमों, किवाड़ों श्रोर उन की चौखटों तथा जंगलों श्रादि पर सोने के पत्र मढ़े हुए थे। परंतु उन राजाश्रों की यह राजधानी जो इस प्रकार 'श्रपने धन श्रोर बहुमूल्य रह्नों का श्रधिकांश धर्मार्थ में लगाते थे' श्रब बिल्कुल उजाड़ पड़ी है। उस के वैभव के चिह्न भू-गर्भ में पड़े हुए इतिहास के खोजने वालों की प्रतीचा कर रहे हैं। हाल ही में डाक्टर स्टीन को खोज में वहाँ प्राचीन महलों, स्तूपों, विहारों श्रोर बगीचों के बहुत से चिह्न मिले हैं, जो मूक भाषा में खुतान की प्राचीन समृद्धि की कथा सुनाते हैं। वह कथा उन से सुन कर डाक्टर स्टीन ने श्रपनी महत्त्वपूर्ण पुस्तक में लिखी है। इस से फाहियान के कथन की सत्यता भी सिद्ध होती है।

खुतान से वह काबुल आया। काबुल उस समय भारत का ही एक प्रांत था। वहाँ से स्वात, गांधार और तक्तशिला होता हुआ वह पुरुषपुर या पेशावर पहुँचा। पेशावर में उस ने एक बहुत ऊँचा, सुंदर और मजबूत स्तूप देखा। इस के संबंध में फाहियान ने लिखा है कि अनेक स्तूप और मंदिर यात्रा में देखे पर इतना सुंदर और भव्य कोई और न मिला। वहाँ से आगे बढ़ कर सिंधु नद को पार करके वह मथुरा देश में पहुँचा। इस बीच उसे बराबर बहुत से विहार मिलते रहे जिन में उस ने लाखों अमणों का दर्शन किया। मथुरा नामक जनपद में यमुना के दाहिने बायें बीस विहार थे जिन में तीन सहस्न से अधिक भिद्ध रहते थे।

इस प्रकार असंख्य संकटों को भेल कर फाहियान ने अपने हृद्य की चिरकाल-संचित अभिलाषा पूर्ण की। अब उस का एक ही साथी उस के साथ बच रहा था। अपने आप को बौद्ध-धर्म की जन्म देने वाली पवित्र भारत-भूमि में पा कर उस ने अपना जन्म धन्य माना और अपनी धार्मिक जिज्ञासा की पूर्ति में जी जान से लग गया। जहाँ जहाँ वह गया उस ने बौद्ध भिच्नओं के साथ उन के विहारों और संघारामों में विश्राम किया और अपना सारा समय बौद्ध तीर्थों के दर्शन और विनयपिटक आदि धर्म-प्रंथों और बुद्ध की जन्म-कथाओं की खोज, संप्रह और अध्ययन में बिताया । साधारण सैलानी यात्रियों की तरह वह राजात्रों के त्रातिथ्य का अभिलाषी और उन के आश्रय का भूखा न था। अपनी खोज और श्रध्ययन में वह इतना लवलीन था कि धार्मिक बातों को छोड़ कर उस का मन व्यावहारिक जगत की त्रोर जाता ही न था। उस का ध्यान केवल धर्म की स्रोर था। जिस स्थान पर वह जाता था वहाँ की स्रौर विशेष-तात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का वह विशेष यत्न नहीं करता था। वह केवल यही जानने के लिए उत्सक रहता था कि वृद्ध और उन के चलाये धर्म से उस का क्या संबंध है। तज्ञशिला में कभी एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, इस तथ्य की ऋोर उस का ध्यान नहीं जाता। परंतु वह यह खोज निकालता है कि जब बुद्धदेव बोधिसत्त्व थे तब उन्हों ने इस स्थान पर ऋपना सिर काट कर एक मनुष्य को दान किया था। धर्म से बाहर की बातों से उस की विरिक्त इतनी बढ़ी हुई थी कि उस ने अपने यात्रा-विवरण में आर्यावर्त के तत्कालीन सम्राट् महाप्रतापी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जिक्र तक नहीं किया यद्यपि वह उस के राज्य में पूरे छः साल रहा ! इतना होने पर भी गुप्त साम्राज्य का अपरोच्चलिखित वर्णन एकमात्र फाहियान के ही अंथ के पृष्ठों में मिलता है। यद्यपि तत्कालीन भारत का उस ने इतना विशद वर्णन नहीं किया है जितना कि हम चाहते हैं, फिर भी जो कुछ थोड़ी बहुत बातें उस ने लिखी हैं उन से चंद्रगुप्त के साम्राज्य की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का बहुत कुछ पता चल जाता है। जहाँ तहाँ जनसाधारण के जीवन के मनोरम दृश्यों ने फाहियान के ध्यान को त्राकर्षित किया। इस देश के लोगों की समृद्धि श्रौर उन के सुखशांतिमय जीवन को देख कर वह उन्हें श्रंकित किए बिना न रह सका। भारत की कई बातों ने चीन की अपेदाकृत अवनत श्रौर दु:खपूर्ण दशा के विरोध में खड़ी हो कर उस के हृदय में स्थान कर लिया। इस कारण उस के प्रंथ में कितनी ही जगह ऐसे वर्णन आ गए हैं जिन को पढ़ कर उस समय का जीता जागता चित्र हमारे सामने खिंच जाता है। उस से पता चलता है कि उस समय इस देश की प्रजा धन-धान्य से संतुष्ट हो कर सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। उस के यात्रा-वृत्तांत से यह भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त की शासन-व्यवस्था न्याययुक्त और दृढ़ थी, क्योंकि न्याययुक्त और दृढ़ शासन के बिना देश में धन-धान्य और सुख-शांति हो नहीं सकती।

मधुरा और उस से दिन्या का देश फाहियान को विशेष हरा भरा मिला। उस समय यह देश मध्यदेश कहलाता था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य उस को बहुत पसंद आया, जलवायु भी बहुत अच्छा था--न बहुत ठंडा और न बहुत गरम । फाहियान को यहीं यह मालूम हुआ कि भारतवासियों को अपने परिवार के लोगों के नाम सरकार में दर्ज नहीं कराने पड़ते। लोग जहाँ चाहते हैं बिना सरकारी आज्ञा-पत्र के आ-जा सकते थे। "लोग राजा की भूमि जोतते हैं श्रौर लगान के रूप में उपज का कुछ ऋंश राजा को देते हैं। श्रौर जब चाहते हैं तब उस की भूमि को छोड़ देते हैं और जहाँ मन में आता है जा कर रहते हैं। राजा न प्राण दंड देता है और न शारीरिक दंड। अपराध के गौरव और लाधव के अतु-सार हलका या भारी दंड दिया जाता था जो विशेष कर ज़र्माने के रूप में ही होता था। बार बार राजद्रोह करने पर कहीं ऋपराधी का दाहिना हाथ काटा जाता था। राजा के पारिवारिक ख्रौर राजकीय दोनों प्रकार के कर्मचारियों को नियत वेतन मिलता था। देश भर में नीच चांडालों के सिवाय और कोई न तो जीव-हिंसा करता है, न मिद्रा पीता है और न लहसुन-प्याज खाता है। चांडाल शहर से बाहर रहते हैं ऋौर जब वे नगर में त्राते हैं तो दो लकड़ियाँ बजाते हुए चलते हैं जिस से लोगों को उन के त्राने की सूचना हो जाय त्रौर वे उन की छूत से बच कर चलें । वहाँ कोई सूत्र्यर और मुर्गी नहीं पालते हैं, बूचड़खाने और शराब की भट्टियाँ कहीं नहीं हैं। जीवित पशु भी नहीं बेचे जाते हैं। मछली मारने श्रौर मृगों

का त्राखेट करने का काम नीच जाति के व्याधों का ही है त्रौर वही मांस भी बेचते हैं। बाजारों में मोल तोल कौड़ियों में ही होता है।"

बुद्ध भगवान के निर्वाण प्राप्त करने के समय से ही सारे देश में राजात्र्यों श्रौर धनियों ने श्रौर साधारण गृहस्थों ने भित्तृश्रों के रहने के लिये विहार बनाए हैं ऋौर उन के भरण-पोषण के लिये खेत, घर, बगीचे, परिचारक श्रीर पश दान किए हैं। दान-पत्र ताम्र-पत्रों पर लिखे गए हैं। इन दान-पत्रों को पीढ़ी दर पीढ़ी सब राजा लोग मानते आए हैं। किसी ने उन के प्रतिकृल कोई काम नहीं किया। विहारों में संघ के भिचुत्रों को खान-पान श्रीर पहनने के वस्त्र श्रीर श्रोढना बिछौना मिलता है। विहारों में रहने वाले भिन्नु करुणा के कृत्य, सूत्र-पाठ श्रीर ध्यान में लगे रहते हैं। विहारों में आए गए को वर्षा में आश्रय मिलता है। अतिथि-सत्कार का ध्यान रखा जाता है। वृद्ध भिन्न ऋतिथि का स्वागत करते हैं। उस के कपडे श्रीर कमंडल उस के हाथ से ले लेते हैं श्रीर स्वयं उस के लिये नियत स्थान तक ले जाते हैं। उसे पाँव धोने को जल श्रीर सिर पर लगाने को तेल दिया जाता है और भोजन बनाया जाता है। विश्राम कर लेने पर उस से पुछते हैं कि कितने समय से प्रवर्ज्या (संन्यास) प्रहण की है श्रौर उस की योग्यता और पद के अनुसार उसे कमरा और ओढ़ना बिछौना दिया जाता है। वर्षा के एक महीने बाद उपासक लोग दान देने में एक दूसरे से बढ़ने का यत्न करते हैं। चारों त्रोर से लोग भिच्नुत्रों को पेय भेजते हैं। संघ के संघ भिन्न आ कर धर्मोपदेश किया करते हैं। ब्राह्मण श्रौर धनी लोग वस्त्र श्रौर श्रन्य श्रावश्यक सामग्री भी बाँटते हैं। भिन्न उन्हें ऋापस में बाँट लेते हैं। बुद्ध देव के बोध लाभ करने के समय से ही यह रीति श्रौर श्राचार-व्यवहार के नियम बराबर चले श्रा रहे हैं श्रौर पालन किए जाते हैं।"

कान्यकुब्ज<sup>9</sup>, श्रावस्ती श्रादि जनपदों श्रीर नगरों को पार करते हुए फाहियान पाटलिपुत्र पहुँचा । पाटलिपुत्र उस समय मगध की

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> कान्यकुब्ज=कञ्जोज ।

र श्रावस्ती=साहेत माहेत ।

राजधानी थी। त्राजकल यह नगर पटना के नाम से प्रसिद्ध है त्रौर त्रव भी बिहार की राजधानी है। फाहियान ने इस नगर को पाटलिपुत्र का अपने पूरे ऐश्वर्य में देखा था। अशोक के समय की वर्णन बनी इमारतें अभी खड़ी थीं। उस के बनवाये हुए महल को देख कर वह चिकत रह गया। वह इतने भारी भारी पत्थरों से बना था त्रौर उस पर ऐसे सुंदर सुंदर बेल बूटे खुदे हुए थे कि उस के मन में यह बात न समाई कि यह मनुष्यों का काम है। इतने भारी पत्थरों को मनुष्य कैसे उठा सकता है ! यह सफ़ाई मनुष्य के हाथ की नहीं हो सकती ! उसे वह मायावी राज्ञसों का शिल्प-कौशल मालूम हुआ। अशोक के बनवाये हुए मंडप भी वास्तुकला के सुंद्र नमूने थे। महायान और हीनयान पंथियों के लिये अलग अलग दो विहार थे। इन दोनों में क़ल मिला कर छ: सात सौ भिन्न रहते थे। उन के पांडित्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, उन के व्याख्यानों को सुनने के लिये लोग देश-देशांतरों से आते थे। फाहियान ने तीन वर्ष तक यहीं रह कर संस्कृत सीखी। फाहियान को भारत में त्राने की विशेष प्रेरणा इसलिये हुई थी कि चीन में विनयपिटक की संपूर्ण प्रति नहीं मिलती थी। जिसे वह भारत के प्रसिद्ध विद्यापीठों में खोज कर पढ़ना चाहता था। भारत में भी उसे कहीं अब तक यह पूरा प्रंथ नहीं मिला था। पाटिलपुत्र में

फाहियान का कथन है कि भारतवासी उस समय बड़े धर्मनिष्ठ और द्यावान थे। जिन लोगों को परमात्मा ने धन और वैभव दिया था उन के हृदय में करूणा और उदारता भी भर दी थी वे केवल स्वार्थ ही के लिये अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं करते थे, परोपकार में भी साधारणतया उस का कुछ भाग लगाया करते थे। देश में धर्मार्थ संस्थाएँ बहुत थीं, जगह जगह अन्नसत्र खुले हुए थे। मार्गीं पर यात्रियों के रहने के लिये

उस की वह त्रभिलाषा पूर्ण हुई और उसे वह त्रालभ्य प्रंथ त्राखंडित

रूप में प्राप्त हुआ।

धमशालाएँ बनी हुई थीं। राजधानी में एक धर्मार्थ श्रोषधालय भी खुला हुआ था जिस में असहाय-अनाथ तथा दीन-दुखिया रोगियों की मुक़् चिकित्सा की जाती थी। सब रोगों के रोगी इस अस्पताल में लिए जाते थे। उन की देख भाल के लिये सदा वहाँ एक वैद्य रहता था। उन की दशा के अनुकूल पथ्य भी उन्हें श्रोषधालय ही से मिलता था। पूरा आराम होने तक वे वहाँ रह सकते थे। इस श्रोषधालय के व्यय का सारा भार नगर के कुछ दानशील धनाढ्य पुरुषों ने अपने अपर ले रक्खा था। इतिहासकार विसेंट स्मिथ का कथन है कि "उस समय संसार भर में श्रोर कहीं भी ऐसा अच्छा सार्वजनिक श्रोषधालय बना हो इस में संदेह है। अशोक की मृत्यु के सदियों बाद भी उस के उपदेशों का इस प्रकार शुभ फल फलते रहना उस की दूरदर्शिता की अपने श्राप प्रशंसा कर रहा है।"

पाटिलपुत्र में भी फाहियान ने रथयात्रा देखी। यहाँ के रथ उतने ऊँचे नहीं थे जितना खुतान का रथ था। पर बीस रथ होते थे। इस से दृश्य और भी रमणीक लगता होगा। रथयात्रा प्रतिवर्ष दूसरे मास की आठवीं तिथि को होती थो। अन्य जनपदों में भी यह उत्सव बड़े समारोह के साथ मनाया जाता था।

मध्यदेश में पाटिलपुत्र ही सब से बड़ा नगर था। इधर कई शताब्दियों से प्रायः सारा उत्तर भारत एक ही साम्राज्य के अंतर्गत हो रहा था और उस का शासन मगध ही से होता था। इस से पश्चिम में नगर छोटे छोटे थे। मगध के नगर अपेन्नाकृत बड़े थे।

फाहियान ने ऋपने यंथ में जो कुछ भारतीय शासन के संबंध में लिखा है उस से स्पष्ट मालूम होता है कि राजा सर्वितिय था ऋौर शांति-

मय उपायों से काम लेता था। प्रजा पर कोई कठोर शासन- श्रंकुश नहीं था। राज्य की श्रोर से प्रजा के कामों में क्यवस्था किसी प्रकार का हस्तचेप नहीं किया जाता था। दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा डाले बिना लोग जो चाहते थे कर सकते थे। सारा

मध्यदेश कई जनपदों में विभक्त था। जनपदों के ऋधिपति भी दयाल थे श्रौर शासन करने में अपने सम्राट् का अनुकरण करते थे। प्रजा भी नागरिकों के उच्च आदर्श को जानती थी और उस के अनुसार व्यवहार करती थी। फाहियान ने उन्हें सद्गुणों में परस्पर स्पर्धा सा करते देखा। श्रतएव श्रपराध बहुत कम होते थे। हजारों मील के लंबे सफर में फाहियान को कोई डाकू या ठग नहीं मिले। इसलिये राज-नियम भी कड़े न थे। राष्ट्र में मृत्यु-दंड का अभाव और शारीरिक दंड की न्यूनता यह प्रमाणित करती है कि राजसत्ता के लिये लोगों के हृद्य में अत्यंत ऊँचा स्थान था। साधारणतः जुर्माना ही काफी समभा जाता था। राजद्रोह सरीखे घोर ऋपराध के लिये कभी कभी हाथ काटने का दंड दिया जाता था। पदाधिकारियों के नियत वेतन-भोगी होने से उन को प्रजा पर अत्याचार करने का अवसर नहीं था। उदार और चतुर शासक के शासन में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। देश की संपत्ति ऋपार थी। चाँदी सोने की कमी न थी। पर खाने पीने के पदार्थ और अन्य नित्य के व्यवहार की चीज़ें इतनी सस्ती थीं कि कौड़ियों से ही काम चल जाता था। फ़ाहियान ने भारतवासियों को ऋत्यंत सुख और समृद्धि में पाया श्रौर उन के भाग्य की सराहना की। ऐसा सुखशांतिमय शासन उस के देश-वासियों को प्राप्त न था यह बात उसे भारत में रह रह कर याद ञ्चाती थी।

चंद्रगुप्त के राज्यकाल में प्रजा को सब प्रकार से धार्मिक खतंत्रता प्राप्त थी। अपने अपने धर्म के अनुसार चलने में सब खतंत्र थे। यद्यपि बौद्ध-धर्म राजधर्म न रहा था फिर भी देश भर में उस का प्रचार था। फाहियान ने सैकड़ों बौद्ध-विहार देखे और हजारों श्रमणों के दर्शन किए। देश भर में महात्मा बुद्ध के प्रचार किए हुए करुणा और अहिंसा के धर्मों का पालन होता था। बौद्ध सिद्धांतों का ऊँची जातियों के जीवन पर पूरा प्रभाव था। हाँ, नीची जातियों में भच्याभच्य का विचार नहीं था और वे जीवहिंसा करते थे। जाति-पाँति और खूआ छूत के भेदभाव को

बौद्ध-धर्म का चिरकालिक प्रचार भी न मिटा सका था। इस समय ब्राह्मण धर्म का अभ्युद्य और बौद्ध धर्म का ह्रास आरंभ हो गया था। पर वह इतनी मंद्गति से हो रहा था कि इस चीनी यात्री को उस ह्रास के कोई लच्चण न देख पड़े। दानशील धनिकों की संरच्चता मिच्चओं को अब तक प्राप्त थी। उन को अपने धार्मिक कृत्यों को करने के सब साधन प्रस्तुत थे और नित्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की सब सामग्री मुफ़ मिलती थी। पर बुद्ध का जन्मस्थान किपलवस्तु और निर्वाण-स्थान कुशीनगर निर्जन हो गए थे। वहाँ थोड़े से मिच्च रहते थे। बोधगया की जन संख्या भी बहुत कम थी। यह बौद्धों का एक प्रधान तीर्थ था। यहीं एक पीपल के वृच्च के नीचे गौतम को बोध हुआ था। जब फाहियान दर्शन के लिये वहाँ गया था तब यह तीर्थ चारों ओर से बीहड़ जंगल से विर गया था। हो सकता है कि इन नगरों की इस दुर्दशा के कोई और भी कारण हों जिन का धार्मिक हास से कोई संबंध न हो, पर वे ज्ञात नहीं हैं। हिंदूधर्म इस समय उन्नति के मार्ग पर अग्नसर था। सम्नाट 'परम भागवत' वैष्णव था, पर वह किसी प्रकार का धार्मिक पच्चपात नहीं करता था।

समय विनयपिटक के मिल जाने से फाहियान का उद्देश्य पूर्ण हो गया था। उस का एकमात्र अवशिष्ट साथी तावचिंग यहाँ के संघ के उत्कृष्ट आचार-ज्यवहार और बात बात में उन के विनय के अनुसरण को देख कर बहुत प्रसन्न हुआ। इस के सामने उसे चीन देश का अध्रा विनय हेय लगने लगा। उस ने इस बात की शपथ कर ली कि जब तक में बुद्ध न हो जाऊँ तब तक चीन की भूमि में जन्म न लूँ। पर फाहियान का तो उद्देश्य था अपने देश में जाकर संपूर्ण विनय का प्रचार करना। इसिलये वह अकेला ही लौट चला। अंगदेश की राजधानी चंपा में हो कर वह ताम्रलिप्ति पहुँचा। ताम्रलिप्ति आजकल का तमलुक है जो बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हैं। वहाँ वह दो वर्ष रहा। इस समय में उस ने कई धर्म-अंथों की नकल की। और कुछ मूर्तियों के चित्र बनाए। तमलुक में फाहियान ने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार पाया। वहाँ चौबीस संघाराम थे।

वहाँ से वह एक जहाज पर बैठ कर १४ दिन में सिंहल पहुँचा। सिंहल में वह दो वर्ष रहा। यहाँ के लोगों में सफाई का बहुत विचार था। राजा ब्राह्मणों की तरह शुद्ध आचार वाला था। हर महीने अष्टमी चतुर्दशी और पूर्णिमा तथा अमावस को विशेष प्रकार से धर्म-चर्चा होती थी जिस में गृही और यती सब भाग लेते थे। हजारों भिज्जओं को संघाराम से भोजन मिलता था। राजा का सत्र अलग था। राजधानी के उत्तर में एक बड़ा ऊँचा विहार था जिसे चैत्य कहते थे। यहाँ लगभग दो हजार भिज्ज रहते थे।

इस समय फ़ाहियान के हृद्य में स्वदेश लौटने की इच्छा बहुत बल-वती हो गई। एक दिन उस ने चीनी व्यापारी को पंखा बेचते देखा तो वह रो पड़ा। श्राख़िर उसे चीन जाने वाला एक जहाज मिल गया। इस में सौ यात्री थे। मार्ग में तूफान आया और जहाज की पेंदी पर छेद हो गया और उस के अंदर पानी भरने लगा। जहाज को हलका करने के लिये बहुत सा सामान समुद्र में डाल दिया गया। फ़ाहियान ने भी ऋपने बर्तन समुद्र में फेंक दिए। भाग्यवश एक छोटा टापू मिल गया। वहाँ जहाज की मरम्मत की गई श्रौर वहाँ से वह सकुशल जावा पहुँच गया। जावा में उस समय ब्राह्मण धर्म का प्रचार था। बौद्ध-धर्म की वहाँ उसे कोई चर्चा न सुनाई दी। पाँचवें महीने फ़ाहियान वहाँ से एक और दूसरे जहाज पर चढ़ा। मार्ग में इस जहाज पर भो विपत्ति आई। आँधी और वर्षा से यात्री व्याकुल हो उठे। प्ररोहित ने विचार करके कहा कि इस श्रमण को साथ लेने के कारण हमें इस विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। इस को कहीं किसी द्वीप में उतार देना चाहिए। यात्री लोग ऋवश्य ऐसा कर देते परंत एक दयाल यात्री के हृदय में करुणा का स्नोत उमड़ पड़ा और उस ने इस बात का घोर विरोध किया और कहा कि पहले सके सार डालो तब इसे उतारो, नहीं तो मैं देश में पहुँच कर श्रवश्य बौद्ध राजा के पास इस बात की शिकायत करूँगा। डर के मारे यात्रियों ने फाहियान को उतारने का विचार छोड़ दिया। अंत में कई दिन के बाद जहाज चीन देश की भूमि पर जा लगा ऋौर सब ने परमात्मा को धन्यवाद दिया।

#### छठा अध्याय

#### गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था

गुप्त सम्राटों के शिला-लेखों और चीनी यात्री फाहियान के यात्रा-विवरण से चंद्रगुप्त त्रिक्रमादित्य और अन्य गुप्त-नरेशों की शासन-पद्धित का बहुत कुछ पता लगता है। यद्यिप चीनी यात्री ने तत्कालीन शासन-व्यवस्था के संबंध में बहुत सी जानने योग्य बातें नहीं लिखीं तथापि गुप्त-साम्राज्य के शासन-प्रबंध का जो चित्र उस ने खींचा है वह अत्यंत हृदयमाही है। राज्य की सुव्यवस्था के कारण प्रजा सुखी और धनधान्य-संपन्न थी। सर्वत्र पूर्ण शांति का राज्य था। मार्ग सुरिचत थे। प्रजा के योगचेम के प्रचुर साधन मौजूद थे। प्रजा के जीवन में राजा की ओर से अधिक हस्तचेप न होता था। आने जाने में लोगों को किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। अपनी जायदाद और माल का ब्यौरा उन्हें सरकार में न लिखाना पड़ता था और न सरकारी अफसरों की हाजिरी देनी पड़ती थी। लोग राजा की भूमि जोतते थे और उस की उपज का कुछ अंश उसे कर रूप से दे देते थे। वे अपनी इच्छानुसार आ जा सकते थे।

फाँसी अथवा अन्य शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे। अपराधी को उस के अपराध के गौरव-लाघव के अनुसार केवल अर्थ-दंड दिया जाता था। हाँ, यदि कोई बार बार चोरी वा उपद्रव करता था तो उस का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। राजा के सेवक नियत वेतन पाते थे। सारे देश में सिवाय चांडालों के न तो कोई जीव-हिंसा ही करता था, न मद्य ही पीता था, और न लहसुन प्याज ही खाता था। राजा श्रौर प्रजा का सार्वजनिक हित के कार्यों की तरफ भी बहुत ध्यान रहता था। धार्मिक सत्रों में निर्धनों को अन्नवस्त्र मिलता था और सार्वजनिक श्रौषधालयों में गरीब रोगियों की मुफ्त चिकित्सा की जाती थी। राज्य में अनेक खेत, घर, बगीचे भिच्चुओं को दिये हुए थे और उनका वृत्तांत ताम्र-पत्रों पर खुदा हुआ था। वे प्राचीन राजाओं के समय से चले आते थे और उस समय तक किसी ने उन में हस्तच्चेप नहीं किया था। नगरों में वैश्यों के स्थापित किए अन्नसत्र ओर औषधालय थे। दान करने में, द्या करने में, धर्म करने में, लोग परस्पर में स्पर्धा रखते थे।

चीनी यात्री फ़ाहियान के पूर्वोक विवरण से स्पष्ट प्रकट है कि गुप्त-सम्राट् की छत्रछाया में देश में 'राम-राज्य' की सी सुख-शांति बिराजती थी और उस समय राज-धर्म का हिंदू आदर्श पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रहा था। पाहियान ने गुप्त-साम्राज्य की राजनीतिक और सामाजिक दशा का जो चित्र अंकित किया है उस की यथार्थता का प्रमाण गुप्त-कालीन सिकों और शिला-लेखों से मिलता है। ईसा की पाँचवीं सदी के प्रारंभ में चीनी यात्री फ़ाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य के प्राय: सभी मुख्य

१ कालिदास ने 'अभिज्ञान-शाकुंतल' में राजा की प्रजावत्सलता को दिखलाया है। एक धनाड्य किंतु संतान-हीन न्यापारी नाव के डूब जाने से समुद्र में डूब मरा। अमात्य ने इस दुर्घटना का हाल राजा के पास लिख मेजा। नियमानुसार उस न्यापारी की संपत्ति राजकोष में आनी चाहिए, किंतु राजा इस घटना का उचित अन्वेषण कराकर उसकी एक गर्भवती र्छ। को उस धन की स्वामिनी बना देता है। इस के बाद राज्य में यह घोषणा की जाती है कि राजा दुष्यंत प्रजा के दु:ख में साथ देने के लिये सर्वदा तत्वर है:—

<sup>&#</sup>x27;येन येन वियुज्यंते प्रजाः स्निग्धेन बंधुना। स स पापादृते तासां दुष्यंत इति घुष्यताम्'॥

अभिज्ञान शाकुंतल, अंक ६।

मुख्य प्रांतों श्रौर नगरों में भ्रमण करता हुश्रा पहुँचा था, किंतु श्राश्चर्य की बात है कि इतनी लंबी चौड़ी यात्रा में उसे किसी तरह की बाधा का सामना न करना पड़ा, हजारों मील के सफ़र में उसे कहीं भी ठग, चोर वा डाकू नहीं मिले। उस समय इस देश का शासन दृढ़ श्रौर सुगठित था । नियम और शांति का सर्वथा आधिपत्य था । इस समय प्रायः सारा भारतवर्ष राजनीतिक एकता के सूत्र में त्र्योतप्रोत हो चुका था। शस्त्र से रिचत राष्ट्र में शास्त्र-चिंता होने लगीथी। प्रजा विभव-संपन्न थी। राज्य की सुव्यवस्था के कारण भारत का व्यापार श्रौर उद्योग-धंधे इस समय उन्नत दशा में थे। देश के त्रांतरिक त्रौर वैदेशिक व्यापार की वृद्धि के कारण द्वितीय सम्राट् चंद्रगुप्त को भिन्न भिन्न प्रकार के सोने, चाँदी और ताँबे के सिक्के ढलवाने पड़े थे। उसके सिक्कों के प्रचुर प्रचार से यह मालूम होता है कि देश के व्यापार की बहुत अच्छी दशा थी, राजकोष धन से परिपूर्ण था त्रौर प्रजा लच्मी के उपार्जन में संलग्न थी। यह सब गुप्त-सम्राट् के सुशासन का परिणाम था। मालवा, गुजरात और सुराष्ट्र की विजय के पश्चात् द्वितीय चंद्रगुप्त ने शकजातीय चत्रपों के ढंग पर बने हुए चाँदी के सिक्के चलाये थे। इन में राजा का मुख, यूनानी अचरों के चिह्न और वर्ष, और दूसरी ओर गरुड़ की मूर्ति और ब्राह्मी लिपि मिलती है। कदाचित्, भारत के पश्चिमी प्रांतों की प्रजा को पूर्वकाल से प्रच-लित चाँदी के सिके ही प्राह्म थे। गुप्त-साम्राज्य के अन्य प्रांतों में सोने श्रीर ताँबे के सिक्के प्रचलित थे। गुप्त सम्राटों की सुवर्ण-मुद्रा, पहले कुशान राजात्रों के सोने के सिक्कों के ढंग पर, रोम देश की तोल की रीति के अनु-सार बनते थे। तदनंतर रोम की तोल की रीति के बदले में प्राचीन भारत की तोल की रीति का अवलंबन होने लगा था। रोम की तोल की रीति के श्रनुसार बने हुए सोने के सिक्के १२४ श्रेन श्रौर भारतीय तोल की रीति के अनुसार १४६ प्रेन के थे। द्वितीय चंद्रगुप्त और प्रथम कुमारगुप्त के दोनों प्रकार की तोल की रीति के अनुसार बने हुए साने के सिक्के मिले हैं। वे क्रम से 'दीनार' श्रौर 'सुवर्ण' कहलाते थे। इस समय के शिला- लेखों में कई स्थलों पर दीनारों के दान किये जाने का उल्लेख है। इस से यह निर्विवाद सिद्ध है कि रोम-साम्राज्य की सुवर्ण-मुद्रा (दीनार) का भारत में इस समय ख़ूब प्रचार था और वह प्रजा को प्राह्य थी। अत-एब, गुप्त सम्राटां को उस का अनुकरण करना पड़ा था। पाश्चात्य देशों के ज्यापारियों ने भारतीय वस्तुओं के बदले में रोम की सुवर्ण-मुद्रा से इस देश को आप्लावित कर दिया होगा। इस देश के विभव-संपन्न होने का प्रमाण हमें दितीय चंद्रगुप्त के चलाये हुए बहुसंख्यक और विभिन्न प्रकार के सिक्कों से मिलता है। गुप्त सम्राटों के संस्कृत-विरुदों से अंकित सोने के सिक्कों का सौंदर्य और वैचित्र्य दर्शनीय है। कहीं राजा-रानी की प्रतिकृति अंकित है, कहीं अश्वमध का घोड़ा मुद्रित है, किसी मुद्रा पर शिकार खेलती हुई राजमूर्ति है, तो किसी पर वीणा बजाती हुई। इन मुद्राओं के आकार-प्रकार और उन के सुवर्ण की शुद्धता आदि देख कर मुद्राशास्त्रज्ञ अनुमान करते हैं कि गुप्त-साम्राज्य में सुशासन के कारण प्रजा में सुख, शांति और समृद्धि का दौरदौरा था।

राजा सर्वदा राज-काज की बागडोर अपने हाथों में रखता था, मंत्रियों और अमात्यों के उपर ही सारा भार नहीं छोड़ देता था। यात्रा में भी राजा राज-काज का संचालन स्वयं किया करता था। उसा समय सैनिक या नागरिक, कार्यकारक या न्याय-अमात्य विभाग आज-कल की तरह अलग अलग नहीं थे। एक ही पदाधिकारी एक से अधिक विभागों का काम कर सकता था। पदाधिकारी बहुधा एक ही छुलों से चुने जाते थे। और कभी कभी पद वंशानुगत भी हो जाते थे। इससे यह लाभ होता था कि उन वंशों का भाग्य राज्य के उत्थान-पतन के साथ बँध जाता था जिससे वे राज्य की समृद्धि के लिए सदा यन्न में लगे रहते थे। महाभारत में इस प्रकार के पदाधिकारियों और मंत्रियों को सब से उत्तम बताया है। महाभारत के समय में

ऐसे पदाधिकारी 'भजमान' कहलाते थे। संभवतः वंशक्रमानुसार पदाधि-

कारियों को चुनने की प्रथा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी और गुप्तों के समय में भी उसका अनुसरण किया जाता था।

सेना का सब से बड़ा पद्धिकारी महासेनापित था। उस से छोटा अफसर सेनापित कहलाता था। इन्हीं के समान महाबलाधिकृत और बलाधिकृत या महाबलाध्यक्त और बलाध्यक्त भी सेना के दो बड़े अफसर थे। शायद सेनापित स्वयं लड़ाई में भाग लेते होंगे और बलाध्यक्त का काम सैनिकों को भरती करने से अधिक संबंध रखता होगा। घुड़सवारों का प्रधान नायक 'भटाश्वपित' कहलाता था और हाथियों का सेनानायक 'कटुक'। युद्ध-सामग्री जिस अफसर के अधिकार में रहती थी उस की उपाधि 'रण्णभांडा-गाराधिकरण' थी। संभवतः, सेना के आय-ज्यय का हिसाब भी इसी अफसर के अधीन रहता था। सेना की एक टुकड़ी के नायक को 'चमृप'

राज्य की श्रांतर्राष्ट्रीय नीति का निर्धारण 'महासंधि-विग्रहिक' करता था। किस देश से मित्रता करनी चाहिए और किस देश से युद्ध करना अंतर्राष्ट्रीय चाहिए, यह सलाह राजा को वही देता था। संधिविग्र
मंत्री हिक उस का एक अधीन कर्मचारी था।

कहते थे।

'दंडनायक', 'महादंडनायक', 'सर्वदंडनायक' श्रोर 'महासर्वदंडनायक' न्याय विभाग के भिन्न भिन्न पदाधिकारियों को उपाधियाँ थीं। संभवतः

महासर्वदंडनायक सब से बड़ी अदालत के न्यायकर्ता रहे हों और दूसरे छोटी छोटी अदालतों के जज रहे हों। यह भी असंभव नहीं कि राजा भी स्वयं न्यायकर्ता का आसन प्रहण करता रहा हो। 'दंडपाशाधिकरण' पुलिस के सब से बड़े अफसर को कहते थे। पुलिस के और कई कर्मचारी होते थे। 'दंडपाशिक' पुलिस का साधारण सिपाही होता था जो सामान्यतया शांति और नियम की रन्ना करता था। जहाँ कहीं चोरी हो जाती थी वहाँ जा कर तहकीकात (जाँच) कर के चोर को पकड़ने का काम

'चौरोद्धरिणक' का होता था। न्यायालय की आज्ञानुसार शारीरिक दंड देने वाला 'दंडिक' कहलाता था। 'चाट' और 'भाट' भी पुलिस के कर्म-चारी होते थे और अपराधों की जाँच करते थे। मालूम होता है कि आगे चल कर चाट अपने कर्तव्य से च्युत हो गये जिससे वे जनता को बहुत अप्रिय हो गये। 'चाट' का अर्थ ही चोर हो गया। भूमिदान संबंधी कई शासन-पत्रों में लिखा मिलता है कि इस भूमि में 'चाट' और 'भाट' प्रवेश न करने पावेंगे। इससे पता चलता है कि वे कितने अप्रिय हो गए थे। 'दूत' शायद खुफिया पुलिस का काम करता था। राजा की आज्ञा को अफसरों और जनसाधारण को सुनाने वाला 'आज्ञापक' कहलाता था। कभी कभी दूत ही आज्ञापक का भी काम करता था।

राज-महलों में 'प्रतिहार' झौर 'महाप्रतिहार' होते थे। ये महलों की रचा किया करते थे। जब कोई राजा का दर्शन करने झाता था तब वे ही राजा की झाझा ले कर उसे राजसभा में उपस्थित महल करते थे। कहीं कहीं वे 'विनयशूर' भी कहे जाते थे। राजा की विरुदावली वर्णन करने वाला चारण 'प्रति-

नर्तक' कहलाता था।

गुप्त-कालीन शिला-लेखों से मालूम होता है कि शासन की सुविधा के लिये गुप्त-साम्राज्य कई छोटे बड़े प्रांतों में विभक्त था जिन्हें 'देश' वा 'भुक्ति' कहते थे। एक 'भुक्ति' के ज्ञंतर्गत कई 'विषय' प्रादेशिक वा 'प्रदेश' होते थे और विषयों के ज्ञंतर्गत 'प्राम'। भुक्ति के शासक को 'भोगिक' या 'भोगपति' कहते थे। राजा का स्थानापन्न होने के कारण वह 'राजस्थानीय' भी कहलाता था। कभी कभी वह 'गोप्ता' या 'उपरिक महाराज' भी कहलाता था। इस पर पर विशेष कर राजकुमार नियुक्त किए जाते थे। दामोदरपुर (जिला दीनाजपुर, बंगाल) से मिले हुए ताम्रपत्र में 'पुंडवर्धन भुक्ति' (उत्तरी

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> एपि० इं० जिल्द १५, पृ० १३४—१४१ ।

बंगाल ) के शासक का 'उपरिक महाराज राजपुत्रदेव भट्टारक' उपाधि से संबोधित किया गया है। बसाढ़ (वैशाली) की मुहरों (Seals) में तीरभुक्ति (तिरहुत) के शासक राजकुमार गोविंदगुप्त का उल्लेख है। विषय-पितयों को भोगपित ही नियुक्त करते थे। विषय-पित का शासनकंद्र नगर में होता था जो 'अधिष्ठान' कहलाता था। उसका कार्यालय 'अधिकरण' कहलाता था। अधिकरण में कई कायस्थ (लेखक) होते थे जिन में मुख्य 'प्रथम कायस्थ' कहलाता था। विषयपित को प्रबंधसंबंधी सलाह देने के लिये एक समिति होती थी। इस में एक 'नगर-श्रेष्ठी' (नगर का बड़ा सेठ), एक 'सार्थवाह' (बड़ा व्यापारी), एक 'प्रथम कुलिक' और एक 'प्रथम कायस्थ' (चीफ सेकेटरी) रहता था। प्रांतों और विषयों के शासकों को दूसरे बड़े बड़े कमेचारियों से सहायता मिलती थी।

प्राम का शासन 'प्रामिक' के हाथ में होता था। पहले पहल प्रामिक की नियुक्ति कैसे हुई होगी यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। राज्य की स्रोर से प्राम के प्रबंध में कोई हस्त लेप नहीं किया ग्राम पंचायत जाता था। भारतवर्ष में प्राम-संस्था का स्रत्यंत प्राचीन काल से प्रचार था। राजनीतिक विप्लवों स्रौर परिवर्तनों का प्राम-संस्था पर कोई प्रभाव न पड़ता था। प्रामिक गाँव के बड़े बूढ़ों से प्रबंध विषयक सलाह लिया करता होगा। इस समय के दान-पत्रों में 'ग्राम-महत्तरों' का उल्लेख मिलता है, जो ग्राम के प्रबंध में भाग लिया करते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> आ० स० रिपोर्ट-१९०३-४।

<sup>े</sup> साँची के ई० स० ४१३ के शिलालेख में द्वितीय चंद्रगुप्त के सेनापित आम्र-कार्दव के गाँव की पंचायत के सामने एक गाँव और २५ दीनारों के दान का वर्णन है। \* गाँव के आय-व्यय का हिसाब 'तल्वाटक' के पास रहता था।

<sup>\* &#</sup>x27; पञ्चमंडल्याम् पणिपत्य ददाति पंच विंशतीश्च दीनारान्"।

<sup>—</sup>पृत्लीट, गु० क्वा० ५।

नगर का प्राधन शासक 'द्रांगिक' कहलाता था। उसे भोगपित या प्रांतीय शासक नियुक्त करता था। नगर के व्यवसा- वियों और व्यापारियों से कर वसूल करने का काम भी 'द्रांगिक' का ही था।

राज्य की आय का सब से प्रधान साधन लगान था। लगान के रूप में कृषक लोग उपज का कुछ भाग राजा को दिया करते थे। १ इस कर को उद्गंग कहते थे। आजकल के सेस की तरह उद्गंग लगान और कृषि-के बाद एक 'डपरिकर' भी लगता था। संभवतः यह विभाग उपरिकर उन कृषकों को देना पड़ता हो जिनका भूमि पर अपना स्वत्व नहीं था जैसा कि फ्लीट साहव ने अनुमान किया है। भूमि नापी जाती थी श्रौर जमींदारों का नियमानुसार लेख रखा जाता था। प्रत्येक जमींदार की भूमि की सीमा निर्धारित की जाती थी और सरकारी लेखों में उस का पूरा विवरण दिया जाता था। भूमि को नापने वालों को 'प्रमात' श्रीर सीमा निर्धारित करने वालों को 'सीमा-प्रदात' कहते थे। लगान नियत करने के लिये कुछ निश्चित नियम बने हुए थे जो 'भूमिछिद्रन्याय' के नाम से प्रचिलत थे। भूमि छिद्र का ऋर्थ कारत करने योग्य भूमि माना गया है। भूमि की उपज-शक्ति की कमी बेशी के अनुसार ही लगान भी कम या ज्यादे लगता था । भूमि और लगान संबंधी भगड़ों का निपटारा करने के लिये एक ऋलग पदाधिकारी होता था जिस को 'न्यायाधिकरण' कहते थे। लगान ऋौर कृषि संबंधी निरीच्तर्ण करने वाले अफसर 'ध्रुवाधिकररण' कहलाते थे । लगान आदि से संबंध रखने वाले सब लेखों को सुरिच्चत रखने के लिये कई कर्मचारी नियत थे। 'पुस्तपाल,' 'श्रचपटलिक' श्रौर 'करणिक' कुछ इसी संबंध

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> राजा भूमि की उपज का छठा हिस्सा कर रूप से छेता था। इसिछिये उसे 'षष्टांशकृत्ति' कहा जाता था।

के अप्रसर थे। आज कल की भाषा में 'करिएक' रिजस्ट्रार, 'अज्ञपटिलक', रेकर्ड कीपर और पुस्तपाल उससे बड़ा अफसर रहा होगा। पर संभवतः इन को और प्रकार के राजकीय लेख भी रखने पड़ते थे। केवल लगान और कृषि से ही इन का संबंध न रहा होगा। उस जमाने में भी जमीनों के नकरो बनाये जाते थे। नकशा खींचने वाले 'कर्तृ' या 'शासियत्' कहाते थे।

लगान के अलावा और भी कई प्रकार के करों से राज्य की आय
होती थी। गोचर भूमि, चमड़ों, कोयला, भाँति भाँति की खानों और
नशीली चीजों पर भी कर लगता था। बेगार की प्रथा
प्रचलित थी और 'विष्टिक' कहलाती थी। अर्थदंड से
भी राज्य की काफी आमदनी होती थी। चुंगी की भी प्रथा थी। चुंगी
का विभाग 'शौल्किक' के अधीन था। जंगलों का प्रबंध 'गौल्मिक' के
अधिकार में था। जंगलों से भी अच्छी आमदनी होती थी। इन के अतिरिक्त
अधीन राजा-महाराजाओं और सामंत आदिकों से जो कर मिलता था
उस से भी राजकोष की अच्छी पूर्ति होती थी। राज्यकोष का प्रबंध-भार
भांडागाराधिकृतों के उपर रहता था। इन विषयों में सामंतगण भी अपने
राज्यों के शासन में प्राय: सम्राट् के राज्य-शासन के आदर्श का ही अनुसरण करते थे।

चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की प्रांतीय शासनविधि का हमें प्राचीन वैशाली (बसाढ़, जिला मुफ्करपुर, बिहार) से मिली हुई बहुत सी मिट्टी की मुहरों से पता चलता है। इन में एक मुहर 'महादेवी प्रांतीय शामन श्रीध्रुवस्वामिनी' की भी है। इस पर लिखा है— "महाराजाधिराजश्रीचंद्रगुप्तपत्नी महाराजश्रीगोविंद्गुप्त-माता महादेवी श्रीध्रुवस्वामिनी।" यह ध्रुवस्वामिनी महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त द्वितीय की स्त्री और महाराज श्रीगोविंद्गुप्त की माता थी। कदा-चित्, इस वैशाली प्रांत का शासन महाराणी श्रीध्रुवस्वामिनी के पुत्र महाराज श्रीगोविंद्गुप्त के श्रधीन था। दूसरी मुहरें महाराज गोविंद्गुप्त

के अधीन प्रांत के अन्य राज-कर्मचारियों, मुख्य मुख्य नागरिकों और संस्थाओं की थीं। इन में एक मुहर 'श्री घटोत्कच गुप्त' की थी जो गुप्त-वंश की होनी चाहिए। श्रीयुत डी० आर० भांडारकर का अनुमान है कि जहाँ पर ये मुहरें मिली हैं वहाँ मिट्टी की मुहरों के साँचे बनाने वाले का कारखाना होगा और ये मिली हुई मुहरें उस समय के अधिकारियों की असली मुहरों के नमूने होंगे। ' इन मुहरों पर प्रांतीय सरकार के भिन्न कर्मचारियों की निम्नलिखित उपाधियाँ मिलती हैं—

'कुमारामात्याधिकरण'—कुमार का प्रधान मंत्री। प्रांत के शासन में राजकुमार अपने मंत्री-मंडल से सलाह लिया करता था। सेना का प्रधान सचिव 'बलाधिकरण' कहलाता था। युद्ध-सामग्री का कोषाध्यक्त 'रण-भांडागाराधिकरण' और पुलिस का अफसर 'दंडपाशाधिकरण' कहलाता था। इन के अतिरिक्त राजभवनों का निरीक्तक 'महाप्रतीहार' वा 'विनय-शूर' और न्यायाधीश 'महादंडनायक' कहे जाते थे। वैशाली की पूर्वोक्त मुहरों में एक पर "तीरमुक्तौ विनय-स्थितिस्थापकाधिकरण" लिखा है। डाक्टर ब्लीच का अनुमान है कि इस राजमंत्री का वही कार्य होगा जो अशोक के नियत किये हुए 'धर्म-महामात्रों' का था। अर्थात् 'वे धर्म की रक्ता करने के लिये, धर्म की वृद्धि करने के लिये और धर्मात्मा जनों के हित और सुख के लिये सब संप्रदायों में कार्य करने को नियत किये

१ आर्कियोलोजिकेल सर्वे रिपोर्ट, १९०३-४, पृ० १०१-२० श्रीयुत ब्लौच की बसाद की खुदाई।

<sup>ै &#</sup>x27;कुमारामात्याधिकरण' तथा 'बलाधिकरण' इन उपाधियों के साथ जुड़ी हुई 'भट्टारक' और 'युवराज' की भी उपाधियाँ मिलती हैं। इससे प्रकट होता है कि इन मुद्राओं के 'युवराज' पद से राजा के उत्तराधिकारी का तात्पर्यं नहीं है। संभवत: ये 'कुमारामात्य' के उच्चश्रेणी के ख़िताब होंगे। गुप्त-साम्राज्य के राज-कर्मचारियों को कई प्रकार के ऊँचे ऊँचे शानदार ख़िताब और रुतबे मिला करते थे, यह बसाद की मुद्राओं से सूचित होता है।

गये थे।' "श्री परम भट्टारक पादीय कुमारामात्याधिकरण" यह किसी दूसरे मंत्री की उपाधि एक मुद्रा पर लिखी मिलती है। यह मुद्रा संभवतः सम्राट् के नियत किये हुए राजकुमार के प्रधान मंत्री की होगी। "तीर-मुक्त्युपरिकाधिकरण्"=तिरहुत प्रांत के शासक के दफ़र की सूचक राज-मुद्रा पर यह लेख है। एक दूसरी मुद्रा पर "वैशाल्यधिष्ठानाधिकरण्" लिखा है। यह कदाचित वैशाली नगर के शासक की मुद्रा थी। एक मुहर पर 'उदनकूप परिषद्' का उल्लेख है। इस से सूचित होता है कि परिषद् अथवा पंचायत जो हिंदू शासन-पद्धति का सदा से महत्त्वपूर्ण श्रंग रही है, गुप्त-काल में भी विद्यमान थी। "श्रेष्ठी-सार्थवाह-कुलिक निगम" का उल्लेख कुछ मुद्रात्रों पर मिलता है। इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस समय पूँजीपति (श्रेष्ठी), व्यापारी (सार्थवाह) श्रौर श्रन्य व्यवसायियों के सुव्यविक्षित संघ मौजूद थे। राज्य भी इन के संघ की सत्ता मानता था। गुप्तकाल में भी सेठ, साहुकार और व्यापारियों के बहुत से संघ थे। इन में एक मुहर 'प्रथम कुलिक' की है जो कदाचित अपने संघ का प्रधान होगा। ये निगम वा गए बैंक का भी काम करते थे। प्रायः भारतवर्षे का संपूर्ण व्यापार श्रौर व्यवसाय इन्हीं निगमों-द्वारा होता था।

दामोदरपुर (जिला दिनाजपुर—बंगाल) से दो ताम्रपत्र मिले हैं जो कम से ई० स० ४४३-४४४ और ई० स० ४४८-४४९ (ग्रुप्त संवत् १२४ और १२९) के हैं। इन में धर्मकार्य के लिये सरकार से भूमि खरी-दने और उस का सुवर्ण मुद्राओं में (दीनार) मूल्य देने का उल्लेख है। भूमि खरीदनेवाले को अपने विषयपति (जिला अफसर) के पास आवे-दनपत्र देना और वहाँ की प्रचलित प्रथा के हिसाब से उसकी कीमत का उल्लेख करना पड़ता था। जब उस के प्रार्थना-पत्र पर राज्य का पुस्त-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> चतुर्देश शिलालेख, लेख-सं०५।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> एपि० **इंड**० जिल्द १७, पृष्ठ १३४-१४१।

पाल (रैकर्ड-कीपर) अपनी अनुमित दे देता था तब प्रार्थी को उतनी भूमि माप कर दे दी जाती थी। इस से स्पष्ट है कि शासन के छोटे बड़े सभी कार्य सरकारी दक़रों में नियमानुसार लिखे जाते थे। वैशाली की अनेक प्रकार की मुहरों से सिद्ध होता है कि शासन के विभिन्न विभागों की जुदी जुदी तरह की मुहरें होती थीं जिन का उपयोग तत्तद् विभाग की कार्यवाही में हुआ करता था। प्रांतीय शासकों के पास राजा की लिखित आज्ञाएँ जाती थीं। एक ताम्रपत्र से पता लगता है कि ये आज्ञाएँ तभी ठीक मानी जाती थीं, जब कि उनपर सरकारी मुहर हो, प्रांतीय शासक की स्वीकृति हो, राजा का हस्ताचर और तत्संबंधी सब कियाएँ ठीक हों। राजा की तरफ से दी गई तमाम सनदों और दान-पत्रों पर राज-मुद्रा की छाप होती थी। सम्राट् समुद्रगुप्त के सन्धिपत्रों और सनदों पर गरुड़ का चिह्न रहता था यह प्रयाग की प्रशस्ति में लिखा है।

राजा के बड़े कर्मचारियों में 'मंत्री', 'सांधिविग्रहिक', 'श्रच्चपटलाधि-कृत' श्रौर 'महादंडनायक' श्रुष्टाद का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। प्रांत के शासक को 'उपरिक महाराज' कहते थे। कई शिलालेखों में प्रांतीय शासकों के गोप्ता, भोगिक, भोगपित, राजस्थानीय श्रादि नाम भी मिलते हैं। प्रांतीय शासक विषय या जिले के शासक को नियुक्त करता था जिसे 'विषयपित' वा 'श्रायुक्तक' कहते थे। वैशाली की दो मुद्राश्रों पर 'तीर मुक्त्युपरिकाधिकरणस्य' लिखा है, जो तिरहुत प्रांत के शासक के

ओझा, मध्यकाळीन भारत—एपि० इंडिका, ३. ३०२।

मुद्राग्रदं कियाग्रदं भुक्तिग्रदं सचिह्न ।
 राज्ञः स्वहस्तग्रदं च ग्रुद्धिमाप्तोति शासनम् ॥

<sup>ै &#</sup>x27;गरूसदंकस्वविषय-भुक्ति-शासन याचनाशुपाय सेवाकृत बाहूवीर्यप्रसरघर-णिबंधस्य' । फूलीट, गु० शि० १ ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> आय-व्यय का हिसाब रखनेवाला ।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> न्यायाधीश ।

दक्तर की मुद्रा है। गुप्तकालीन शिलालेखों और मुद्राओं में कुछ और भी राजकर्मचारियों के नामों का उल्लेख मिलता है. जैसे शौल्किक ( कर लेनेवाला कर्मचारो ), गौल्मिक (दुर्गपाल ), ध्रुवाधिकरण (भूमि-कर लेनेवाला ), भांडागाराधिकृत ( कोषाध्यत्त ), तलवाटक ( ग्राम का हिसाब रखनेवाला ), करिएक ( रजिस्ट्रार ) अप्रहारिक (दानाध्यत्त ) । धंपूर्ण सेना के ऋधिकारी को 'महाबलाधिकृत' कहते थे। 'भटाश्व सेनापति', पैदल और घोड़ों की सेना के अध्यत्त को कहते थे। कर्मचारियों की उपर्युक्त नामावली से स्पष्ट सिद्ध है कि गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था सुसंग-ठित थी। गुप्तवंश के सम्राट् विशिष्ट विद्वान श्रौर योग्यतम व्यक्तियों को ही शासन के काम में नियुक्त करते थे। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के लेखक महाकवि हरिषेण ऐसे विद्वान, न्यायाधीश, सन्धि-विग्रह-विभाग श्रौर राजकुमार के मन्त्रिपद पर नियुक्त थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय के संधि-वियह-विभाग का मंत्री कवि वीरसेन था जो व्याकरण, साहित्य, न्याय श्रीर लोकनीति का विद्वान था—'शब्दार्थ न्यायलोकज्ञः'। उसकी सचिव-पदवी क़ल-कमागत थी 'अन्वयप्राप्त साचिन्य'। साँची के लेख में आम्र-कार्दव नाम के चन्द्रगुप्त द्वितीय के एक बड़े श्रफसर का पंचमंडली (पंचा-यत ) को प्रणाम कर एक गाँव श्रौर २५ दीनारों के दान करने का उल्लेख है। उसने अनेक युद्धों में विजयी होकर यश प्राप्त किया था—'अनेक समरावाप्त विजय यशस्पताकः' ॥ गुप्तवंश के राजा लोग सार्वजनिक हित के कार्यों के लिये बहुत कुछ दान किया करते थे। ऐसे दान का विभाग 'श्रप्रहारिक'—उपाधिधारी श्रफसर के श्रधिकार में रहता था। राजा ही नहीं, उसके परिवार के लोग और उच्च पदाधिकारी उनका अनुकरण कर बहुत-सा दान दिया करते थे। उदाहरणार्थ, ई॰ स॰ ४२३-४२४ में मयू-राच नामक मंत्री ने दो मंदिरों के साथ साथ अपने नगर के लोगों के

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> गुप्त लेख—सं० १२ ।

सुख के लिये सभा-भवन बनवाये, बगीचे लगवाये, कूएँ, तालाब आदि कई प्रकार के साधन प्रस्तुत किये थे। १

उस समय दानपत्र को शासन कहते थे। प्रत्येक शासन में दान में दी गई भूमि की सीमा झौर चेत्रफल बड़ी सावधानी के साथ लिख दिया जाता था जिससे झागे चलकर कोई गड़बड़ न हो। भूमिदान हमेशा के लिये होताथा। राजा के सामन्त, कर्मचारी और प्रजा सब को शासन ही के द्वारा दान की गई भूमि पर हस्तचेप करने से स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया जाता था।

एक छत्र शासन के अधीन अनेक राष्ट्रों के राजनीतिक संगठन से गुप्त-साम्राज्य बना था। इस राष्ट्र-मंडल में गुप्तवंशी राजा चक्रवर्ती थे। उन के विरुद्ध 'महाराजाधिराज', 'परमेश्वर', 'परम भट्टारक' आदि होते थे। उन की प्रभुता सर्वतोमुखी कही जाती थी। चारों समुद्ध पर्यंत उन का यश फैला हुआ था, ऐसा कवि लोग उन के विषय में वर्णन करते थे। उत्तर में

**छे० पृ**खीट, सं० १४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ''वापी तड़ागसुरसम्र समोदुपाननानाविधोपवनसंक्रम दीर्घिकाभिः।'' फ्लीट—गुप्त लेख, १७।

<sup>ै</sup> षष्टिवर्षसहस्राणि स्वर्गे मोदित भूमिदः । आक्षेप्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेत् ॥ भूमिप्रदानन्न परं प्रदानं दानाद्विशिष्टं परिपालनञ्ज । सर्वेऽतिसृष्टो परिपाल्य भूमिं नृपा नृगाद्यास्त्रिदिवं प्रपन्नाः ॥

<sup>---</sup> महाभारत का अवतरण, संक्षोभ के खोह से मिले ताम्रशासन में, फ़्लीट, गु० शि० सं० २५।

<sup>ै &#</sup>x27;'चतुरुद्धि सिल्ला स्वादित यशसः''।—मथुरा का शिलालेख, पृलीट, सं० ४।

<sup>&</sup>quot;चतुरुद्धि जलान्तां स्फीतपर्यन्तदेशाम् अवनिमवनतारियेश्चकारात्मसंस्थाम्"।—स्कन्दगुप्त का जुनागद्द का शि०

हिमालय से द्त्रिण में महेंद्र पर्वत तक और पूर्व में लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) नदी से पश्चिम में समुद्र तक जिस के शासन को सामंत राजा स्वीकार करते थे वही भारत के प्राचीन नीतिशास्त्रों और काव्यों में आदर्श चक्र-वर्ती सम्राट कहा जाता था। ९ ऐसे ही प्रतापी राजा पूर्वोक्त उपाधियाँ धारण करते थे। साम्राज्य के अधीन राष्ट्रों के राजा अपने अपने देश के शासन करने में स्वतंत्र थे। उन की आभ्यंतर नीति पर चक्रवर्ती राजा का कुछ भी अंकुरा न रहता था। भिन्न भिन्न देश, कुल, जाति आदि के धर्मों का आदर करना—उन के नीति-नियमों और प्रथाओं में किसी भी प्रकार का हस्तचेप न करना—यह हिंदू राजनीति का पुराना सिद्धांत था । गप्त-सम्राट भी अपने सामंत राजाओं के साथ व्यवहार करने में इसी नीति-रीति का अनुसरण करते थे। सम्राट् समुद्रगुप्त ने अपने निकटवर्ती राजाओं के देशों को स्वाधीन किया था, परंतु उसने बहुत से अन्य राजा-श्रों को जीत कर फिर उन्हें स्वतंत्र कर दिया था। बहुत से राजघराने जो उस के द्वारा परास्त हो चुके थे, फिर से स्थापित कर दिये गये थे। अनेक गण-राज्य भी उस का प्रभुत्व स्वीकार कर स्वाधीन बने रहे । सामंत राजा-ऋों के दरजे और ऋधिकार कई प्रकार के थे। उदाहरणार्थ, सीमांत प्रदेशों

<sup>&#</sup>x27;'चतुस्समुद्रान्त विलोल मेखलां सुमेर कैलासबृहत्पयोधराम् । वनान्तवान्तरफुट पुष्प हासिनीं कुमारगुप्ते पृथिवीं प्रशासित ॥''

<sup>—</sup>मंद्सोर का शि० छे० प्छीट सं० १८ ।

<sup>&#</sup>x27;आसमुद्रक्षितीशानाम्'—रघुवंश, १।

<sup>&#</sup>x27;उद्धिश्यामसीमां धरित्रीम्'—शाकुन्तल, ५।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> आलौहित्योपकंठात्तलवलगहनोपत्यकादामहेन्द्रात् आगङ्गाहिलष्ट सानोस्तुहिन शिखरिणः पहिचमादापयोधेः । सामन्तैर्यस्य बाहु द्रविण हतमदैः पादयोरानमद्भि क्ष्युदारतांग्रुराजिन्यतिकरशबला भूमिभागाः क्रियन्ते ॥

<sup>--</sup> मंद्सोर का यशोधर्म का स्तंभ छेख, फ्छीट, गु० शि० ३३।

के राजा सामंतों की अपेचा उच्चश्रेणी के थे। 'महाराज' और 'महासामंत' कदाचित् एक ही दरजे के थे। गुप्त शिलालेखों में 'महाराज' उपाधिधारी सामंतों के नाम के साथ 'पादानुध्यात' विशेषण भी मिलता है, अर्थात् वे अपने सम्राट् के चरणों का ध्यान करनेवाले थे। जिस साम्राच्य के वे अधीन थे उस का उल्लेख वे अपने शिलालेखों और ताम्र-शासनों में बड़े आदरपूर्ण शब्दों में किया करते थे। उहाला (बुंदेलखंड) के महाराज संचोभ के ई० स० ५२९ के ताम्रशासन में "गुप्तनृप राज्य भुक्तो श्रीमति प्रवर्धमान विजय राज्ये" इन आदरसूचक शब्दों में गुप्त-साम्राज्य का उल्लेख किया गया है। कहीं कहीं शिलालेखों में गुप्त-संवत् भी, 'अभिवर्धमान विजय-राज्य-संवत्सर' इन गौरवान्वित शब्दों में लिखा मिलता है।

#### गुप्त-काल में भारत की सांपत्तिक अवस्था

गुप्त-साम्राज्य में प्रजा धनधान्यपूर्ण थी। देश का व्यापार भी बहुत उन्नत दशा में था। राजा और प्रजा पुर्यार्थ बहुत-से धन का विनियोग करते थे। सम्राद् समुद्रगुप्त ने अश्वमेध का अनुष्ठान कर असंख्य गौ और सुवर्ण का दान किया था—'न्यायागतानेक गो हिरण्य कोटि प्रदस्य'। मंदिर, अन्नसन्न, पांथशाला, औषधालय, कूएँ, बावड़ी, तड़ाग, उपवन आदि राजा और प्रजा द्वारा किये हुए अनेक धार्मिक कार्यों का गुप्त-काल के शिलालेखों से पता चलता है जिन से हमें राष्ट्र की तत्कालीन समृद्धि का दिग्दर्शन होता है। इलाहाबाद जिले में गढ़वा नामक प्राम से गुप्त-संवत् ८८ (ई० स० ४०७) के शिलालेख में एक ब्राह्मण के नित्य भोजन—'सदासन्न' के लिये १० दीनारों के दान का उल्लेख है। इस से स्पष्ट है कि एक मनुष्य के नित्य भोजन के लिये उस समय की दस सुवर्ण मुद्राएँ पर्याप्त होती थीं। गुप्त संवत् ९३ (ई० स० ४१२) के साँची के शिलालेख में चंद्रगुप्त

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> फ़्लीट, गु० शि० सं० २५ ।

विक्रमादित्य के सेनापति त्राम्रकार्द्व ने दस बौद्ध भिद्धश्रों को 'यावचंद्रा-दित्यौं भोजन दिये जाने श्रौर बुद्धदेव के मंदिर में एक दीपक जलाने के लिये १०० दीनारों के दान का उल्लेख किया है। ऋर्थात् दस भिद्धऋों के नित्य के भोजन के लिये उस समय सिर्फ़ १०० दीनारों का सुद काफी होता था। गुष्त संवत् १३१ (ई० स० ४५०) के साँची के एक दूसरे शिलालेख में १२ दीनारों के ब्याज से सदा संघ में एक भिद्ध को भोजन कराने तथा भगवान बुद्ध के मंदिर में तीन दीनारों के ब्याज से सदा तीन दीपक जलाने का दाता की त्रोर से त्रादेश हैं। १ गप्त राजात्रों के दीनार रोम देश की सवर्ण मुद्रा की तोल के अनुसार १२४ मेन के होते थे जो हमारी वर्तमान तोल के अनुसार आठ मारो से कुछ अधिक होते थे। र दस दीनार आजकल के लगभग सात तोले सुवर्ण के बराबर होंगे। इतनी थोड़ी रक्तम के ब्याज से एक मनुष्य उस समय त्राजीवन निर्वाह कर सकता था। त्राजकल की ऋपेचा खाद्य पदार्थ ऋत्यन्त सस्ते होंगे। चीनी यात्री फ़ाहियान ने भी लिखा है कि हमारे देश में उस समय साधारणतया निर्वाह के लिये केवल कौड़ियों की ही त्रावश्यकता होती थी। गुप्त सम्राटों के भिन्न भिन्न प्रकार के सोने, चाँदी और ताँबे के सिक्कों का प्रचुर प्रचार होते हुए भी साधारण वस्तु-विनिमय के लिये कौड़ियाँ ही काफी होती थीं। उस समय के बढ़े चढ़े व्यापार की सुविधा के लिये ही गुष्त नरेशों को तरह तरह के सिक्के चलाने पड़े होंगे। प्रजा की आर्थिक उन्नति के साधनों पर उस समय खूब ध्यान दिया जाता था। हिंदू राजधर्म के ऋनुसार प्रजा के भूत्यर्थ ही राजा

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> आर्यसंघाय अक्षयनीवी दत्ता दीनारा द्वादश एषां दीनाराणां या वृद्धिरूप-जायते तया दिवसे दिवसे "भिक्धुरेकः भोजयितव्यः । रत्नगृहेऽपि दीनारत्रयं दत्तं तद्दीनारत्रयस्य वृद्धया रत्नगृहे भगवतो बुद्धस्य दिवसे दिवसे दीपत्रयं प्रज्वालयि-तव्यम् ।—फ्लीट, गु० शिं०; सं०

र रैप्सन—भारतीय सिक्के, पृष्ठ १७, ७०।

को बिल लेना चाहिए। विन्याय से अर्थ का उपार्जन करना, उस की रक्षा तथा वृद्धि करना और उस का प्रजा के हितार्थ उचित उपयोग करना यह हिंदू राजनीति का पुराना सिद्धांत था। गुष्त-नरेश भी इसी नीति का अनुसरण करते होंगे—इस में संदेह नहीं। जूनागढ़ के शिलालेख से प्रकट होता है कि स्कंदगुष्त ने उक्त सिद्धांत को लच्य में रखकर अपने सारे भृत्य-मंडल में से पर्णदत्त को ही सुराष्ट्र (काठियावाड़) का शासक नियुक्त किया था। पर्णदत्त ने अपने पुत्र चक्रपालित को गिरिनगर की रक्ता का भार सौंपा था। वहाँ चंद्रगुष्त मौर्य के समय का एक विशाल 'सुदर्शन' नामक सरोवर बना था, जिस में से अशोक ने नहरें निकलवाई थीं जिनसे कृषक सिंचाई करते थे। स्कंदगुष्त के समय वह सरोवर घोरवृष्टि के कारण दूट गया, किंतु चक्रपालित ने अमित द्रव्य लगा कर उस का पुनः जीर्गोद्धार किया—'धनस्य कृत्वा व्ययमप्रमेयम्'।

गुप्त-काल के उद्योग-धंधे श्रेणियों के अधीन थे। भिन्न भिन्न पेशेवाले अपना अपना नियमबद्ध समुदाय बनाते थे। ये श्रेणियाँ अपना अपना ज्यवसाय करती थीं। उनके प्रत्येक सभ्य को अपनी अपनी संस्था के नियमों का पालन करना पड़ता था। बसाड़ (जिला मुजफ़्करपुर, बिहार) से बहुत सी मिट्टी की मुहरें मिली हैं जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के आसपास की हैं। उन में कुछ मुहरों पर 'श्रेष्ठिसार्थवाह-कुलिक-निगम' लिखा है। इन से प्रकट होता है कि सेठों, ज्यापारियों और अन्य ज्यवसायियों की श्रेणियाँ (निगम) उस समय बनी हुई थीं और वे अपनी अपनी संस्थाओं की स्नास मुहर-छाप रखते थे। उक्त मुद्रा के लेख से यह

भंत्रजानामेव भूत्यर्थं स ताम्यो बिलमगृहीत् । सहस्रगुणमुत्सृष्टु मादत्ते हि रसं रिवः ॥' —कालिदास, रबु० १ न्यायार्जनेऽर्थस्य च कः समर्थः स्यादर्जितस्याप्यथ रक्षणे च । गोपायितस्यापि च बृद्धिहेतौ वृद्धस्य पात्रप्रतिपादनाय ॥

<sup>—</sup>फ़्लीट, सं० १४, १०।

अनुमान होता है कि भिन्न भिन्न निगमों के प्रधानाध्यक्त प्रतिनिधि रूप से स्थानिक शासन में भाग लेते होंगे। इस अनुमान की पृष्टि दामोदरपुर से मिले हुए ताम्रपत्र के लेखों से भी होती है। वे विषयपतियों को राज्य-प्रबंध में सलाह दिया करते थे। राज्य के ऋधिकारी उन के नियमों का श्राद्र करते थे। ये निगम-संस्थाएँ बहुत समय से प्रचलित थीं। मंद्सोर से मिले हुए एक शिलालेख से पाया जाता है कि रेशम के कारीगरों का एक समुदाय (श्रेणी) गुजरात (लाटदेश) से चलकर मालवा में आ बसा था और वहाँ कुमारगुष्त के राज्यकाल में मालव संवत् ४९३ (ई० स० ४३७ ) में सूर्य का विशाल मंदिर बनवाया था । उन्हीं उदार व्यव-सायियों ने मालव संवत् ५३० ( ई० स० ४७३ ) में उस मंदिर का पुनः संस्कार कराया था। अपने कलाकौशल से उन्होंने खूब संपत्ति प्राप्त की थी। स्कंदगुष्त के समय ई० स० ४६५ में किसी देवविष्णु नामक ब्राह्मण ने इंद्रपुर (जिला बुलंदशहर ) के सूर्य-मंदिर में अपने दान की रक्तम के ब्याज से दीपक जलाने का काम तेलियों की एक श्रेगी को सौंपा था। ये श्रेणियाँ बैंक का भी काम करती थीं। धर्म-कार्यों के लिये, ये लोगों का धन जमाकर उसपर बराबर ब्याज दिया करती थीं।

#### गुप्तकाल में भारत का वैदेशिक संबंध

कुछ विद्वानों की धारणा है कि हिंदू लोग सदा से एकांतवासी थे और विदेशों से वे किसी तरह का संपर्क न रखते थे। उनके धार्मिक बंधन उन्हें देश के बाहर निकलने से रोकते थे। उनके आचार-विचार दूसरी जातियों के संसर्ग से कलुषित न हो जायँ, इस शंका से वे विदेशों में जाने

१ "शिल्पावासैर्धनसमुद्यैः पट्टवायैरुदारम् । श्रेणीभृतैर्भवनमतुष्ठं कारितं दीसरस्मेः ॥" "स्वयशोवृद्धये सर्वमस्युदारमुदारया । संस्कारितमिदं भूयः श्रेण्या भातुमतो गृहम् ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> फ्छीट—गु० झि० **इंदौ**र का ताम्रपत्र—सं० १६।

से घबड़ाते थे। फिर, भारत की रत्नगर्भा वसुंघरा में जन्म लेकर कौन भला विदेशों की परवा करता था ! परंतु ये सब भ्रांतिपूर्ण उदुगार भारत के प्राचीन इतिहास से ऋनभिज्ञ लोगों के हैं। भारतीय इतिहास इस बात का साची है कि प्राचीन हिंदुओं ने कभी अपना जीवन क्रूपमंडूकवत नहीं बिताया। अपने देश की संस्कृति के प्रचार और व्यापार की बृद्धि करने में हिंदू लोग सदा से उत्साहशील थे। वे केवल अपनी ही उन्नति और मुक्ति से संतुष्ट नहीं थे, किंतु उनमें जो कुछ उत्कृष्ट था उसे बिना किसी जाति. मत वा संस्कृति के भेद-भाव के अपने प्राचीन पड़ोसियों में वितरण करने के लिये वे सदा से उत्सक थे। वेदयुग से ही ऋार्य-संस्कृति का प्रभाव भिन्न भिन्न देशों श्रौर जातियों में परस्पर के शांतिमय संपर्क द्वारा फैला था। गंगा, यमुना त्रौर सरस्वती नदी की संकीर्ण भूमि में जो संस्कृति विकसित हुई वह समस्त भारतवर्ष में श्रोर इसके बाहर एशिया-खएड के लगभग 🖁 भागों में काल-क्रम से फैल गई। यह मनुष्य-जाति के इतिहास-पृष्ठ पर लिखे हुए बड़े से बड़े आश्चर्यों में एक आश्चर्य है। बौद्ध धर्म के प्रारंभ-काल से तो भारतीय संस्कृति का संक्रमण जहाँ तहाँ बड़े तीव्र वेग से होने लगा। अशोक के धर्म-शिच्चक 'धर्म-विजय' करने के लिये एशिया. यूरोप और अफ्रीका को पधारे। वे जहाँ गये वहाँ उन्होंने इस देश की विद्या, कला और संस्कृति को फैलाया। 'पृथ्वी-मंडल के सारे मनुष्य त्रपना त्रपना चरित्र—त्रपना त्रपना कर्तव्य—इस देश में जन्म पाने-वाले उचवर्ग के लोगों से सीखें'—इस प्रकार उपदेश हिंदुत्रों के परम मान्य शास्त्रकार मृतु ने किया था। भारांश यह कि भारतवर्ष ने अपना प्रकाश—अपने ज्ञान और धर्म की निधि—श्रन्य जातियों से छिपाकर नहीं रखी।

९ एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद्मजन्मनः । स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथ्व्यां सर्वमानवाः ॥

<sup>---</sup>मनुस्मृति।

पुरातत्व के पंडितों के स्टाच्य प्रयत्नों से ऋाज हमारे ऐतिहासिक चितिज में भारतवर्ष के बाहर के अनेक देश दृष्टिगत होने लगे हैं जिन पर भारतीय सभ्यता का गहरा प्रभाव पड़ा था। स्टीन (Sir Aurel Stein) प्रनवेडेल (Grunwedel) आदि विद्वानों ने प्रमाणित कर दिया है कि मध्य एशिया किसी समय भारतवासियों का बहुत बड़ा उपनिवेश और भारतीय सभ्यता का एक स्वतंत्र केंद्र था। प्राचीन भारत एशिया की संस्कृति का पथप्रदर्शक था इसमें किसी विद्वान को अब संदेह नहीं है। मध्य एशिया के रेगिस्तान में सैकड़ों नगरों के खंडहर त्रादि मिले हैं। उन्हीं सब खंडहरों श्रादि में जो प्राचीन सिक्के मिले हैं उनपर खरोछी अन्तरों में भारत की प्राकृत भाषा और चीनी अन्तरों में चीनी भाषा के लेख खदे हैं। खोतान से १३ मील दूर गोसिंग विहार के भग्नावशेषों में भूर्जपत्र पर खरोष्टी लिपि में लिखा हुत्रा पाली भाषा का बौद्ध यन्थ मिला है, जो ईसा के जन्म के आस-पास का है। दूसरा वैद्यक का प्रन्थ क़ुचार के समीप मिंगाई में कैप्टेन बोवर ( Captain Bower ) को मिला था, जो संस्कृत भाषा में ई० स० की चौथी शताब्दी की लिपि में लिखा हुआ माना जाता है। फ़ाहियान ने ऋपनी यात्रा के वर्णन में लिखा है कि गोबी की मरुभूमि को १७ दिन में बड़े संकट से पार कर हम रोनरान प्रदेश ( चीनी तुर्किस्तान ) में पहुँचे । इस देश का राजा बौद्ध है । यहाँ अनुमान चार हजार से अधिक बौद्ध साधु रहते हैं. जो सब हीनयान संप्रदाय के ऋनुयायी हैं। यहाँ के लोग, क्या गृहस्थी क्या श्रमण, सब भारतीय त्राचार त्रीर नियम का पालन करते हैं। यहाँ से पश्चिम के सब देशों में भी ऐसा ही पाया गया, केवल लोगों की भाषा में श्रंतर है, तो भी सब श्रमण भारतीय प्रंथों और भारतीय भाषा का अध्ययन करते हैं। खोतान के विषय में उस ने लिखा है कि यह देश सहावना श्रीर समृद्धि-शाली है। यहाँ की जनता बहुत बड़ी और संपन्न है। सब लोग बौद्ध-धर्म को मानते हैं। यहाँ दस हजार श्रमण रहते हैं जिनमें श्रिधक महायान पंथ के ऋनुयायी हैं। अभ्यागत श्रमणों के लिये लोग संघारामों (मठों) में कमरे बनाते हैं जहाँ उनकी आवश्यकताएँ पूरी की जाती हैं। यहाँ चीनी यात्री ने रथयात्रा का उत्सव देखा था। चीनी यात्रियों के वर्णन से मध्य एशिया के इन देशों में भारतीय सभ्यता का इस समय साम्राज्य होना पाया जाता है।

गुप्त-युग के ई० स० ३५७ से ई० स० ५७१ तक भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों से लगभग दस धर्मशिज्ञक चीन-साम्राज्य में गए थे। चीन देश से फ़ाहियान प्रभृति बौद्ध यात्रियों का भारत में ताँता-सा बँध गया था । चीन के इतिहासकारों से भारत के उन धीर-वीर विद्वानों का पता चलता है, जो धर्म के आवेश में मार्ग के अनेक कष्ट सहकर चीन पहुँचे थे श्रोर वहाँ बौद्ध प्रंथों का श्रनुवाद कर उनका प्रचार किया था। ई० स० ३८१ में कुभा (काबुल) निवासी बौद्ध श्रमण संघभूति ने चीनी भाषा में तीन बौद्ध प्रंथों का अनुवाद किया। प्रसिद्ध श्रमण कुमारजीव ई० स० ३८३ में चीन देश में ले जाये गये थे जहाँ ई० स० ४१२ पर्यंत उन्हों-ने सुखावतीव्यूह, वज्रच्छेदिका श्रादि श्रनेक बौद्ध प्रंथ चीनी भाषा में त्रानुवाद किये । बुद्धयशस् , पु**र्यतर, विमलाच नामक बौद्ध भि**चुत्र्यों ने किपिन ( काश्मीर वा गांधार ) से चीन में जाकर धर्म का प्रचार किया था (ई० स० ४०३-४०६)। इनके उपरांत चीन-सम्राट् के निमंत्रण को स्वीकार कर श्रमण धर्मरच्न ( ई० स० ४१४ ) मध्यभारत से चीन को गया था। बुद्धजीव, धर्ममित्र, कालयशस्, बुद्धभद्र, गुणवर्मन्, संघवर्मन्, गुणभद्र इत्यादि बौद्ध विद्वान, यहाँ से गुप्त-युग में धर्म-प्रचार के लिये चीन देश को पधारे थे। चीनी इतिहासकारों ने लिखा है कि जावा द्वीप में बौद्ध धर्म का प्रचार काश्मीर के युवराज गुरावर्मन् ने किया था, जिसकी मृत्य चीन के नानकिंग नगर में ई० स० ४३१ में हुई। इत्सिंग के कथनानुसार गुप्तवंश के संस्थापक श्रीगुप्त ने चीनी यात्रियों के लिये एक मंदिर बन-वाया था। चीन के रेशमी वस्त्र—चीनांशुक—का उल्लेख प्राचीन संस्कृत प्रंथों में मिलता है। इन सब उल्लेखों से स्पष्ट सिद्ध है कि भारतवर्ष श्रीर

चीन-साम्राज्य में पहले से श्रौर इस समय बड़ा ही घनिष्ठ धार्मिक श्रौर व्यापारिक संबंध था। १

रोम के सम्राटों के दरबार में भारतवर्ष से तीन बार ई० स० ३३६, ३६१ श्रीर ५१० में दूतमंडली के मेजे जाने का उक्लेख मिलता है। कुशन श्रीर गुप्त काल के सिकों में रोम के सिकों का श्रमुकरण पाया जाता है। रोम के सुवर्ण के सिके का वाचक शब्द 'डिनेरियस' का गुप्त-कालीन संस्कृत भाषा में 'दीनार' के रूप में प्रयोग होने लगा था। इससे अनुमान होता है कि भारत का रोम-साम्राज्य से इतना श्रधिक व्यापार होता था कि रोम के सोने के सिके (दीनार) श्रामतौर से इस देश में व्यवहार में श्राने लगे थे। रोम-साम्राज्य के श्रभ्युद्य-काल में वहाँ के सोने, चाँदी श्रीर ताँवे के लाखों सिक भारतवर्ष में श्राया करते थे। श्रायांवर्त श्रीर दिल्लापथ के मिन्न भिन्न स्थानों में श्रव भी समय समय पर रोम देश के बहुत से सिके मिला करते हैं। प्रथम शताब्दी के रोमन इतिहासकार प्लिनी ने लिखा है कि रोम-साम्राज्य से भारतवर्ष में सुवर्ण की नदी बही चली जाती है श्रीर हमें श्रपने भोग-विलास की सामग्री के लिये उस देश को श्रपना विपुल धन देना पड़ता है।

१ देखिये मेबिल डफ-दी कोनोलोजी आफ इंडिया, १८९९।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>सेवेल-रोमन कौइन्स फाउंड इन इंडिया-जे० आर० ए० एस०,

१९०४, ५९१-६३७ ।

# सातवाँ अध्याय

## संस्कृत वाङ्मय का विकास

#### कविवर हरिषेगा, कालिदास, वत्सभहि

संस्कृत वाङ्मय के विकास की चर्चा करते हुए प्रोफ़ेसर मैक्समूलर ने यह पत्त प्रतिपादित किया था कि विदेशी जातियों के त्राक्रमण के कारण ई० स० की पहली श्रौर दूसरी सदियों में हिंदुश्रों ने कोई साहित्यिक उन्नति नहीं की। उनके वाङ्मय का विकास इस पराधीनता के समय में बिलकुल स्थगित हो गया। बुद्धदेव के समय से गुप्त-काल तक श्राठ सदियों की दीर्घ निद्रा में भारत की संस्कृत वाणी निमग्न हो गई। गुप्तयुग के आरंभ होते ही अकस्मात् हिंदू धर्म और संस्कृत विद्या का पुनरुज्जीवन होने लगा। परंतु मैक्समूलर का ऐसा निर्णय विद्वानों की परीचा में नितांत निर्मृत सिद्ध हुआ । संस्कृत विद्या के विकास-क्रम में विदेशियों के त्राने से कोई चृति नहीं हुई । पहला कारण तो यह है कि यवन, शक त्रादि विदेशियों का त्रधिकार समस्त भारत के पाँचवें भाग से त्रधिक प्रदेश पर श्रंत तक नहीं हुआ। दूसरा महत्त्व-पूर्ण कारण यह है कि इस समय के विदेशी राजाओं का भारतीय संस्कृति के प्रति लेश भर भी देष-भाव न था। वे हिंदू जाति की ऋपेत्ता स्वयं सभ्यता में बहुत न्यून थे। इस कारण वे भारतीय संस्कृति के संक्रामक प्रभाव में पड़कर खयं हिंदू बन गये थे। उन्होंने अपने विजित देश की संस्कृति को पूर्ण रूप से अपना लिया था। भारत में बसने के बाद उन्होंने शीघ्र ही हिंदू नाम प्रहण कर लिये थे। उदाहरणार्थ, कुरानवंशी शाही हुविष्क के पुत्र का नाम 'वासुदेव' था । शक-राजा नहपान को पुत्री का 'दत्तमित्रा' श्रौर जामाता का नाम उषवदात (ऋषभदत्त) था। पश्चिम के शक जातीय चत्रपों के हिंदू नाम जयदामा, रुद्रदामा आदि हो गए। इन विदेशी राजाओं ने भारतीय धर्मों को भी अपनाया। यवन मिनेंदर (मिलिंद) ने बौद्ध-धर्म की दीचा ली। ईसा के जन्म से लगभग १४० वर्ष पूर्व तचिशाला के यवन राजा एंटियाल्किडस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा (भेलसा) के राजा भागभद्र के दरबार में आया। वहाँ उसने 'देव देव वासुदेव' का गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया और उसपर अपने आपको भागवत धर्म के अनुयायी होने का उल्लेख किया। विदेशी लोगों पर भागवत धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा था। भागवत पुराए में लिखा है कि उक्त धर्म का आश्रय लेकर वे शुद्ध हो गये। यह यवनदूत भगवद् गोता में प्रतिपादित—'वासुदेवः सर्वम'—इस आदर्श का मानने वाला था।

कुशन-सम्राट् किनष्क बौद्ध-धर्म का महान संरत्तक था। उपवदात और दत्तमित्रा ने नासिक श्रीर कार्ले के शिला-लेखानुसार, बौद्धों श्रीर ब्राह्मणों को बिना भेदभाव के श्रनेक दान दिये थे श्रीर दानशील हिंदू की भाँति पुण्यार्थ लोकहित के श्रनेक काम किये थे। ऐसे श्रनेक ऐति-हासिक दृष्टान्त दिये जा सकते हैं जिनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि

<sup>&</sup>quot;देवदेवस वासुदेवस गरुड्ध्वजे अयं कारिते इअ हेलिओ दोरेण भागवतेन दियसपुत्रेण तखिसलाकेन योनदूतेन आगतेन महाराजस अंतिलतस उपता सकासं रजो कासिपुत्रस भागभद्रस त्रातारस।"

<sup>--</sup>भिलसा का स्तम्भ-लेख।

मि० स्मिथ इस छेख को ई० स० पूर्व १४० के आसपास का अनुमान करते हैं।

<sup>ै</sup> किरात हूणान्ध पुलिन्द पुल्कसाः आभीरकंकायवना रवसादयः। येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया ग्रुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः॥
——भागवत, २, ५, १८ ।

विदेशियों के त्राक्रमण से भारतीय संस्कृति की उन्नति में कोई भी बाधा नहीं पड़ी।

संस्कृत के काव्य, नाटक, ऋलंकारशास्त्र ऋादि वाङ्मय के विषयों का ऋविच्छिन्न विकास विदेशियों की परतंत्रता में भी बराबर होता रहा । इस समय के प्राकृत श्रौर संस्कृत शिलालेखों की रचना-शैली पर विचार करने से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि संस्कृत में त्रालंकारिक रचना विदेशियों के शासनकाल के बहत पहले से होती चली आई थी। शक जाति के महा-न्तत्रप रुद्रदामा के शक संवत् ७२ (१५० ई० स०) का गिरनार का संस्कृत शिलालेख उत्कृष्ट रचना का उदाहरण है। इस में लिखा है कि रुद्रदामा व्याकरण, संगीत, तर्क त्रादि शास्त्रों का प्रसिद्ध ज्ञाता था, धर्म पर उस का बड़ा अनुराग था, और आलंकारिक गद्य और पद्य की रचना में, वह बड़ा कुराल था, जिसमें स्फुटता, चमत्कार, मधुरता, वैचिन्य, सौंदर्य, कवि-समयोचित उदारता और श्रलंकार इत्यादि गुगा थे। १ इससे स्पष्ट है कि रुद्रदामा संस्कृत की काव्य-शैली से खूब परिचित था। उस के समय से बहुत पहले संस्कृत काव्य का ही नहीं, किंतु श्रलंकार-शास्त्र का भी पूर्ण विकास हो चुका था। भरत के नाट्यशास्त्र में और दंडी के काञ्यादर्श में कथित काञ्य के गुणों का उल्लेख रुद्रदामा की प्रशस्ति में स्पष्टरूप से किया गया है। संस्कृत में ऐसा काव्य 'वैदर्भी रीति' का कहलाता है।

९ 'अर्जितोर्जित धर्मानुरागेण शब्दार्थ गांधर्वन्यायाद्यनां विद्यानां महतीनां पारण धारण विज्ञान प्रयोगावास विपुछ कीर्तिना'—

<sup>&#</sup>x27;स्फुट लब्बु मधुर चित्र कांत शब्द समयोदारालंकृत गद्यपद्य [काव्य विधान-प्रवीणेन'] शकाब्द ७२ ( ई० स० १५० ) का रुद्रदामा की गिरनार-प्रशस्ति ।

<sup>—</sup>एपि० इं० जिख्द ८, ४७।

इलेप: प्रसाद: समता समाधिर्मापुर्यमोज: पदसौक्कमार्थ।
 अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कांतिइच काव्यस्य गुणा दशैते।

<sup>---</sup>भरत-नाट्य शास्त्र, १६।

मैक्समूलर के ऋतुसार जिस समय संस्कृत वाङमय घोर निद्रा में पड़ा था, उस समय भी संस्कृत को रचनाएँ हातो थीं जिसमें विदेशी राजा भी भाग लेते थे। कनिष्क (ई० स० १२०) के राजपण्डित अश्वघोष ने बुद्धचरित्र नाम का संस्कृत में एक महाकाव्य लिखा था। नागार्जुन, त्रार्थ-शूर, मातृचेत, असंग, वसुबंधु आदि बौद्धधर्म के प्रगल्म विद्वानों ने रूसरी से चौथो शताब्दो पर्यंत ऋपनी कृतियोंद्वारा संस्कृत वाङ्मय की श्रीवृद्धि की थी। संस्कृत का इस युग में इतना विशाल श्रीर विकसित साहित्य था कि बौद्ध विद्वानों को भी अपने गंभीर विचारों के प्रकट करने के लिये पाली और प्राकृत भाषा का पक्ष छोड़कर संस्कृत की ही शरण लेनी पड़ी । संस्कृत वाङ्मय का त्र्यविच्छित्र उन्नति-क्रम गुप्त-युग में पराकाष्टा तक पहुँच गया। वह भारतीय प्रतिभा के ऋद्भुत उन्मेष का समय था। संस्कृत वाङ्मय का वह सुवर्ण युग था। संस्कृत-भाषा ने राष्ट्र-भाषा का स्थान ले लिया था। संस्कृत का उपयोग न केवल राजाओं की प्रशस्तियों श्रौर मुद्राश्रों में होता था, किंतु प्रजा के भी साधारण दानपत्र श्रौर व्यवहार की बातें संस्कृत में ही लिखी जाती थीं। इन शिलालेखों की रचना-रौली बड़ी ही प्रांजल, परिमार्जित ऋौर भावपूर्ण थी। संस्कृत काव्य का पूर्ण विकास इस समय हुआ था। सम्राट् समुद्रगुप्त संगीत श्रौर काञ्य श्रादि ललित कलाश्रों का बड़ा प्रेमी था। वह 'कविराज' था श्रौर उसकी रचनार्थों का विद्वज्जन श्रनुकरण करते थे। उसकी सभा के महाकवि हरिषेण ने प्रयाग के स्तम्भ पर लिखी हुई प्रशस्ति का निर्माण किया था जिसके गद्य श्रौर पद्य में जितना शब्द-सौष्टव था उतना ही श्रर्थगौरव । उदाहरणार्थ, नीचे लिखे श्लोक में हरिषेण ने भरी सभा में अपने पिता-द्वारा समुद्रगुप्त का युवराज पदवी पर नियुक्त किये जाने का सारा दृश्य एक छोटे-से भावोत्पादक चित्र-रूप में श्रंकित किया है :--

> आर्थ्यो हीत्युपगुद्ध भाविषश्चनैरूकीर्णते रोमिः । सम्येषुच्छ्वसितेषु तुल्यकुळजम्लानाननो द्वीक्षितः॥

स्नेह्यालुलितेन वाष्पगुरुणा तत्वेक्षिणा चक्षुषा। य पित्राभिहितो निरीक्ष्य निखिलां पाह्येवसुर्वीमिति॥

श्रर्थ—'जिसको उसके समान कुलवाले (ईर्घ्या के कारण) म्लान हुए मुखों से देखते थे, जिसके सभासद् हर्ष से उच्छ्वसित हो रहे थे, जिसके पिता ने उसको रोमांचित होकर यह कहकर गले लगाया कि तुम सचमुच श्रार्थ हो, श्रौर श्रपने चित्त का भाव प्रकट करके स्नेह से चारों श्रोर घूमती हुई, श्राँसुश्रों से भरी, तत्व के पहचाननेवाली दृष्टि से देखकर कहा कि इस श्रस्तिल पृथ्वी का इस प्रकार पालन करो।'

संस्कृत साहित्य के इतिहास में एक निश्चित समय का लेख उपलब्ध होना बड़े ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। संस्कृत मंथों का काल-निर्ण्य करने और उसके साहित्य के विकास-क्रम के स्थिर करने में विद्वानों को बड़ा ही परिश्रम और गवेषण करना पड़ता है। अतएव, हरिषेणरचित काव्य, समुद्रगुप्त के समय का होने के कारण, संस्कृत की काव्य-शैली के विकास-क्रम को समभने के लिये बड़े महत्त्व का है। ऐसा ही निश्चित काल का दूसरा संस्कृत शिलालेख किव वत्सभिट्ट का है। इस में दशपुर (मंद्सोर) में सूर्य के मंदिर बनवाने का वर्णन है। रेशम के कारीगरों ने इस मंदिर को मालव संवत् ४९३ (ई० स० ४३०-३८) में निर्माण करवाया था और मालव संवत् ५३० (ई० स० ४०३-७४) में इसका जीर्णोद्धार किया था। चौथी और पाँचवीं शताब्दी के इन किवयों की काव्य-कला में परम उत्कर्ष दिखाई पड़ता है।

संस्कृत की कान्य-शैली की विचार-दृष्टि से कविकुलगुरु कालिदास का इस युग में होना अनुमान किया जाता है। गुप्त-कालीन भारतीय प्रतिभा का पूर्ण चमत्कार इस कविशिरोमणि की कृतियों में स्पष्ट भलकता है। यह विद्वानों की तर्कना है। सातवीं सदी में हर्ष के समकालीन कविवर बाणभट्ट से पहले कालिदास हो चुके थे यह बागकुत हर्षचरित के उल्लेख से निर्विवाद सिद्ध है। वाण के पूर्ववर्ती काल में कालिदास किस राजा की सभा के रक्ष थे, किस देश में जन्मे थे और किन परिस्थितियों में उन की कोमलकांत कला का विकास हुआ था इत्यादि प्रश्नों पर आधुनिक विद्वानों में बड़ी ही विनोद-पूर्ण चर्चा चलती है। 'मंद्बुद्धि और कवि-यश के चाहनेवाला में अवश्य लोक में उपहासास्पद बनूँगा, विद्वानों को परितोष न हो तो मेरा प्रयोग-विज्ञान निरर्थक है'—इस प्रकार के विनय भरे उद्गारों के सिवाय कालिदास स्वयं अपने विषय में कुछ नहीं कहते। अवत्य, उन के अंथों की अंतरंग परीचा से जो कुछ पता चलता है उसपर विद्वान लोग उनके समय के विषय में अपना अपना अनुमान दौड़ाते हैं।

कथाओं में प्रसिद्ध है कि कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की सभा के नवरलों में सर्वश्रेष्ठ थे। किंतु इतिहास से पता चलता है कि वे सब विद्वान् समकालीन न थे। उन नवरलों में ज्योतिष के आचार्य वराहमिहिर का भी नाम है। किंतु उनका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सम-कालीन होना इसलिये असंभव है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्य-काल ई० स० ४१४ के लगभग समाप्त हो जाता है और वराहमिहिर की 'पंच सिद्धांतिका' नामक प्रंथ, उनके ही उल्लेखानुसार, शकाब्द ४२७

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । प्रीतिर्मेषुरसादासु मञ्जरीब्विव जायते ॥ — बाण, हर्ष-चरित । 'मन्दः कवियशः प्राधीं गमिष्यास्युपहास्यताम्' । रष्ठु० १ ।

 <sup>&#</sup>x27;आपिरतोषा द्विष्टुषां न मन्ये साधु प्रयोगविज्ञानं ।
 बळवदिप शिक्षिता नामात्मन्यप्रस्थं चेतः ॥'

<sup>—</sup>अभिज्ञान शाकुन्तल, १।

भध्यतिरः क्षपणकामरसिंह शंकु-वेतालभट्ट घटलपेर कालिदासाः ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेस्सभायां। स्क्रानि वै वरकचिनैवविकमस्य॥"

(ई० स० ५०५) में निर्माण हुआ था। राज-तरंगिणी में लिखा है कि विक्रमादित्य शकारि विद्वानों का आश्रयदाता था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करनेवाला शकों का शत्रु गुप्तवंशी द्वितीय चंद्रगुप्त था यह पहले कहा जा चुका है। ई० स० के ५७ वर्ष पूर्व प्रारंभ होनेवाले विक्रम संवत के प्रवर्तक 'शकारि विक्रमादित्य' के ऐतिहासिक श्रस्तित्व के स्वीकार करने में हमें कुछ भी संदेह नहीं। तथापि कालिदास को इस प्रथम विक्रमादित्य का समकालीन मानने में संकोच होता है। पहले विक्रमादित्य का समय अंधकाराच्छादित है। उसके परिज्ञान के साधन हमारे पास न कुछ के बराबर हैं। महाकवि कालिदास की प्रतिभा के विकास का ऐसी ऐतिहासिक परिस्थिति में होना ऋसंभव मालूम होता है। वह किसी ऐसे परमोज्ज्वल युग का अलंकार होना चाहिए जिसमें भारत के बुद्धि-वैभव का अपूर्व उद्घाटन हुआ हो। वैसा समय गुप्त-युग ही था। इसलिये अधिकतर विद्वान कालिदास को द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं. जिसने उज्जैन पर शकवंश को नष्ट कर अपना अधिकार जमाया था। ऐतिहासिक शिलालेखों से यह प्रमाणित हो चुका है कि विक्रम संवत् त्रारंभ में मालव संवत् के नाम से प्रचलित था और विक्रम के नाम से बहुत पीछे प्रसिद्ध हुआ। अतएव, कालिदास ग्रप्त-काल के शकारि विक्रमादित्य के समकालीन होने चाहिएँ। कालिदास की काव्य-शैली भास और अश्वघोष से अधिक परिष्कृत है श्रौर गुप्त-काल के महाकवि हरिषेण श्रौर वत्सभट्टि से बहुत मिलती जुलती है। रघवंश, अभिज्ञान शाक़ंतल, मेवदृत आदि कालिदास की मनोहर कृतियों की त्रालोचना से हमारे चित्त में यही संस्कार स्फ़रित होता है कि हमारा कवि-शिरोमणि भारतीय इतिहास के किसी सुवर्ण-युग के विभव, वीरता, अभ्युदय, श्राशा श्रीर महाकांनाश्रों का श्रभिनय श्रपनी श्राँखों से देखकर श्रपने काव्यों में उसे चित्रांकित कर रहा है।

गुप्त-काल के ब्राह्मण-धर्म के अभ्युत्थान का और उस के उज्ज्वल आदर्शा का निरूपण कालिदास के काव्यों में पाया जाता है। चिरकाल

से न होनेवाले अरवमेध यज्ञ का वर्णन भी कालिदास ने किया है. जिसका पुनरुद्धार गुप्त-सम्राटों के राज्य-काल में हुन्त्रा था। रघुवंश के चौथे सर्ग में कविवर कालिदास ने रघु के दिग्विजय का वर्णन किया है। संभवतः, सम्राट् समुद्रगुप्त की युद्ध-यात्रा का स्मरण कर इस महाकवि ने रघु के दिग्विजय की कल्पना की हो। रघु के दिग्विजय का सीमा-विस्तार उतना ही है जितना समुद्रगुप्त का। रघु ने भारतवर्ष के बाहर पारसीक श्रौर वंज़ु (श्राक्सस) नदी के तीर पर हूणोंर को पराजित किया—यह कालि-दास ने लिखा है। समुदगुप्त ने भी 'दैवपुत्र-शाही-शाहानुशाही' उपाधि धारण करनेवाले भारत के पश्चिमोत्तरांचल से ईरान की सीमा तक के नरेशों को ऋपने ऋधीन किया था। ई० स० ४५५ के लगभग हुए। लोग स्कंद्गुप्त द्वारा पराजित किये गये थे। ई० स० ४८४ में हुणों ने ससेनियन राजा फीरोज को मारकर ईरान और काबुल पर अधिकार कर लिया था। कालिदास के समय में हूण भारत के सीमाप्रांत से बहुत दूर थे। इससे अनुमान होता है कि कालिदास ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य श्रौर कुमारगुप्त के राजत्व-काल में ऋपने काव्य रचे थे। कालिदास का कथन है कि राजा रघ धर्मविजयी था, दूसरों के राज्य छीनकर उन्हें मार डालना उसे अभीष्ट न था। चत्रियों के धर्म के अनुसार, केवल विजय-प्राप्ति के लिये ही, उसने युद्ध-यात्रा की थी। वह शरणागत-वत्सल था। इससे उसने महेंद्रनाथ ( कलिग-देश के राजा )³ को पकड़ा श्रौर उसपर श्रनु-

पारसीकांसतो जेतुं प्रतस्थे स्थलवर्त्मना । रघुवंश, ४. ६० । यवनीमुखपद्मानां सेहे मधुमदं न सः । रघु० ४. ६९ । रेतत्र णावरोधानां भर्तृषु व्यक्तविक्रमम् । कपोल पाटला देशि बभूव रघुचेष्टितम् ॥ रघु० ४. ६८ । रेगृहीत प्रतिमुक्तस्य स धर्मविजयी तृपः । श्रियं महेंद्रनाथस्य जहार न तु मेदनीम् ॥ रघु० ४. ३५ ।

यह कर पीछे छोड़ दिया। उसकी सम्पत्ति मात्र उसने ले ली; राज्य उसका उसी को लौटा दिया।

ससुद्रगुप्त की प्रशस्ति में भी ठीक ऐसा ही उल्लेख मिलता है। उसने भी कोशल के राजा महेंद्र और पिष्टपुर के महेंद्र को परास्त किया जो महानदी और गोदावरी की उत्तरी शाखाओं के बीच के प्रदेश पर राज्य करते थे। उनको और दक्षिणापथ के सब राजाओं को उसने कैंद्र किया, परंतु फिर अनुप्रह के साथ उन्हें मुक्त कर अपनी कीर्ति बढ़ाई । रघु और समुद्रगुप्त दोनों ही की विजय-यात्रा में हिमालय के देश नेपाल आदि और ब्रह्मपुत्र नदी के तटवर्ती 'कामरूप' आदि प्रदेश अंतर्गत थे। विजय-यात्रा की समाप्ति के पश्चात् दोनों ही चक्रवर्ती नरेश यज्ञ करते हैं—एक अपना सर्वस्व दिच्चणा में देकर विश्वजित् और दूसरा करोड़ों की संख्या में गौ और सुवर्ण दानकर अश्वमेध।

कालिदास और हरिषेण के दिग्विजय के वर्णन में इतनी समानता— इतना बिंब-प्रतिबिंब-भाव—है कि मालूम होता है कालिदास ने रघु के दिग्विजय के बहाने समुद्रगुप्त के दिग्विजय का वर्णन किया हो। जैसी किवता कालिदास की है वैसी किवता—वैसी भाषा, वैसी भाव-भंगी— गुप्त-काल के किव हरिषेण और वत्सभट्टि के समय (ई० स० ३७५-५३०) की थी। उदाहरणार्थ, हरिषेण ने लिखा है कि समुद्रगुप्त ने सत्काव्य और लक्ष्मी के विरोध को मिटा दिया—"सत्काव्य श्री विरोधान्।" कालिदास ने भी इसी भाव का सिन्नवेश नीचे लिखी पंक्तियों में किया है:—

निसर्गभिन्नास्पदमेक संस्थं तस्मिद्धयं श्रीश्र सरस्वती च। रघु, ६।

\* \*

\*

सर्वदक्षिणापथराज्यहणमोक्षानुम्रहजनित प्रतापोन्मिश्रमहाभाग्यस्य अनेक अष्टराज्योत्सन्न राजवंशप्रतिष्ठापनोद्भृत निविल्सुवनविचरणश्रातयशसः— कृतीट, गु. शि. १।

परस्पर विरोधिन्योरेक संश्रय दुर्लंभस् । संगतं श्रीसरस्वस्योर्भूतयेऽस्तु सदा सताम् ॥ —विक्रमोवेशी, भरतवाक्य ।

मंद्सोर की प्रशस्ति का लेखक किव वत्सभिट्ट, जो प्रतिमा में कालि-दास से न्यून है, कालिदास की रचनात्रों से परिचित प्रतीत होता है और उनका उसने उपयोग भी किया है। उदाहरणार्थ, कालिदास के अलका-पुरी के वर्णन से वत्सभिट्ट के दशपुर के वर्णन की तुलना कीजिये:—

> विद्युत्वंतं छिलत विनताः सेंद्रचापं सिचताः । संगीताय प्रहृतसुरजाः स्निग्ध गंभीर घोषम् ॥ अंतस्तोयं मणिमय सुवरतंगमभ्रं छिहाग्राः । प्रासादास्वां तुछियतुमछं यत्र तैस्तैर्विशेषैः ॥—मेघदृत ।

चल्रत्यताकान्यवलासनान्यत्यर्थशुक्कान्यधिकोन्नतानि । तिक्छता चित्र सिताञ्जकूटतुल्योपमानानि गृहाणि यत्र ॥

कैलासतुंग शिखर प्रतिमानि चान्यान्याभांति दीर्घवलभीनि सवेदिकानि। गांधर्व शब्द मुखराणि निविष्ट चित्रकर्माणि लोल कदली वन शोभितानि॥

कालिदास और वत्सभट्टि की रचनाओं में इतना स्पष्ट विचार-सादृश्य है कि एक ने अवश्य ही दूसरे का अनुकरण किया होगा। दोनों का सादृश्य दिखाने के लिये डाक्टर कीलहोने ने दोनों कवियों के नीचे लिखे श्लोक उद्धृत किये हैं:—

> न चंदनं चंद्र मरीचि शीतलं न हम्ये पृष्ठं शर्रादंदुनिर्मेलम् न वायवः सांद्रतुषार शीतलाः जनस्य चित्तं रमयंति सांप्रतम् ।—ऋतुसंहार, ५. ३ ।

रामा सनाथ भवनोदर भास्करांशु-विह्न प्रताप सुभगे जल लीन मीने। चंद्रांशु हम्यंतल चंदन तालवृंत हारोप भोगरहिते हिमदम्बपमे ।

—वस्तमिह, मंदसोर शिलालेख ई० सन् ४७२। कालिदास के काव्य की छाया गुप्त-कालीन शिलालेखों में स्थल स्थल पर देख पड़ती है। स्कंद्गुप्त के भिटारी के लेख की पंक्तियों से कालिदास की जिक्तयों की तलना कीजिये:—

चिरतममल कीर्तेर्गीयते यस्य शुश्रम् । दिश्चि दिश्चि परितुष्टै<u>राकुमारं</u> मनुष्यै: ॥—भिटारी का लेख । तथा

इक्षुच्छाया निषादिन्यस्तस्य गोप्तुगु णोदयम् आकुमार कथोद्धार्तं शाल्गिप्यो जगुर्यशः ॥—रष्ठु० ४. २० ।

क्षितितल्ञायनीये येन नीता त्रियामा—भिटारी लेख ।

तथा

श्रथवा

नरपित रितवाहयां बसूव काचिद समेत पिरच्छदिखयाणाम् राष्टुवंश । कालिदास प्रथम कुमारगुप्त के मयूरांकित सिक्कों से भी पिरिचित प्रतीत होते हैं। इन सिक्कों पर एक द्योर राजा खड़ा होकर एक मोर को खिला रहा है द्यौर राजा के चारों द्योर 'जयित स्वभूमो गुणराशि महेंद्रकुमार:' लिखा है। दूसरी द्योर परवाणि नामक मोर पर सवार कार्तिकेय की मूर्ति है। कुमारगुप्त का कार्तिकेय की मूर्ति वाला सिक्का भारत के प्राचीन सिक्कों में कला-कौशल को दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संभवतः इस परम सुंदर सिक्के को देखकर कालिदास ने रक्लजटित द्यासन पर बैठे हुए राजा द्या की शोभा की उपमा मोर पर सवारी करनेवाले कार्तिकेय (गुह) से दी हो, क्योंकि किव की द्याली सूफ्त का कारण उसके देखे हुए कुमार गुप्त के नवीन प्रकार के सुंदर मयूरांकित सिक्के ही द्यान किये जा सकते हैं।

परार्ध्य वर्णस्तरणोपपत्रमासेदिवान्रबवदासनं सः।

भूषिष्ठ मालीदुपमेय कान्तिर्म्यूर पृष्ठा श्रियणा गृहेन ॥— रष्टुवंश ६. ४। श्रवंश हो के विद्वान् यह मानने लगे हैं कि कालिदास के काव्यों में गुप्तवंश ही का व्यंजना से वर्णन है। 'विक्रमोर्वशी' श्रीर 'कुमारसंभव' कदाचित् विक्रमादित्य श्रीर कुमारगुप्त के नाम से संबंध रखनेवाले कालिदास के द्वारा उन्हें भेंट किये गये काव्य श्रीर नाटक हों। कालिदास ने रघुवंश में, इंदुमती के स्वयंवर में सबसे पहले मगध-नरेश का वर्णन किया है। किव ने उस मगधेश्वर की नच्चत्र-तारा-गण के मध्य में विराजनान चंद्रमा से तुलना की है श्रीर उसे यज्ञों के निरंतर श्रवुष्ठान से सहस्रतेत्र (इन्द्र) को बुलानेवाला कहा है। कुमारगुप्त के कुछ सिक्कों पर उत्कीर्ण लेखों श्रीर कालिदास के उक्त वर्णन में विव-प्रतिविंब-भाव मलकता हैं। उस के सिक्कों पर लिखा है—"गुप्त कुल व्योम शशी जयत्य-जेयोऽजितमहेंद्र:", तथा "गुप्त कुलामलचंद्रो महेंद्रकर्माऽजितो जयति" श्रर्थात् 'गुप्त-कुल का निर्मल चंद्र, जो यज्ञ-यागादि कर्मों से महेंद्र बन गया है, जो श्रजित है वह विजयी है।'

उक्त तर्कना और विचार-परंपरा से यही निष्कर्ष निकलता है कि महाकि कालिदास हिंदू-संस्कृति की परमोन्नति के युग में हुए होंगे, क्योंकि उसका पूर्ण प्रतिबिंब उनके काव्य-नाटकों में विशदरूप से मलकता है। 'रत्नं समागच्छतु कांचनेन' इस न्याय से भी कालिदास किसी 'सुवर्ण-युग' का जाज्वल्यमान रह्न ही माना जा सकता है। इंगलैंड के इतिहास में जैसे युग का प्रतिनिधि महाकि शेक्सपियर है भारत के इतिहास में भी वैसे ही युग का चतुर चित्रकार महाकि कालिदास है। जगत् के

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> कामं नृपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम् । नक्षत्र ताराग्रह संकुलापि ज्योतिष्मती चंद्रमसैव रात्रिः ॥ क्रियाप्रबंधाद्यमध्वराणामजस्रमाहूतसहस्रनेत्रः ।—रघुवंश, ६. २२, २३ । <sup>२</sup> जोन एलन—'गुप्तवंश की मुद्रा'—प्रस्तावना, पृ० ११७ । आर० बैनर्जी— प्राचीनसुद्रा, पृ० १७६ ।

सभी विद्वानों ने उसकी लोकोत्तर प्रतिभा की—कोमलकांत कविता श्रौर ललित नाट्यकला की—मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। जिसने उसके सोने को श्रिप्त में परखा है उसने ही उसे परम विद्युद्ध बतलाया।

कालिदास के गुप्त-कालीन होने का पता 'कुंतलेश्वर दौत्यम्' नामक नाटक से भी चलता है, जिसे काश्मीर के किव चेमेंद्र ने कालिदास-रचित बतलाया है। इस नाटकीय कथा में लिखा है कि कालिदास को विक्रमादित्य ने कुंतल प्रदेश (दिच्चण महाराष्ट्र) में वहाँ की शासन-व्यवस्था को देखने के लिये अपना राजदूत बना कर भेजा था। जब कालिदास कुन्तल से लौटकर वापिस आया तब उसने वहाँ के विलास-मग्न राजा का कचा चिट्टा एक स्रोक के द्वारा सम्राट् विक्रमादित्य को कह सुनाया। उस स्रोक का तात्पर्य यह है कि कुंतलेश आपपर सब राज्य-भार छोड़कर भोग-विलास में अपना समय बिताता है। इस स्रोक का उल्लेख इस कथा-प्रसंग के साथ राजशेखर ने 'काव्य मीमांसा' में और भोज ने 'सरखती-कंठाभरण' में किया है। 'शृङ्गार-प्रकाश' में भी इस का उल्लेख है। संस्कृत के 'भरत चरित' नामक ग्रंथ में लिखा है कि 'सेतु-बंधम' नाम के प्राकृत काव्य की रचना किसी कुंतलेश (कुंतल के राजा)

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> तं संतः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्वयक्ति हेतवः । हेम्नः संरुक्ष्यते ह्याभौ विद्युद्धिः इयामिकाऽपिवा ॥——रष्ठु० १ ।

र देखिये क्षेमेंद्रकृत 'औचित्य-विचार-चर्चां'।

असकल हसितत्वात्क्षालितानीव कान्त्या मुकुलितनयनत्वाद्वयक्त कर्णोत्पलानि । पिबति मधुसुगन्धी न्याननानि प्रियाणाम् । त्विय विनिद्दितमारः कुन्तलानामधीशः ॥"

भगतचिरत, १ सर्ग ( त्रिवेंद्रम सीरीज़ सं० ८६ ) ।
 'जड़ाशयास्यान्तरगाधमार्गमळब्धरन्ध्र' गिरि चौर्थवृत्या ।
 ळोकेष्वळङ्कान्तमपूर्वसेतुं वबन्ध कीर्त्या सह कुन्तछेशः ॥'

ने की । पह प्रसिद्ध प्राकृत कान्य प्रवरसेन का रचा हुआ था। इसकी 'रामसेतु प्रदीप' नामक टीका में इस 'सेतुबंध' कान्य को नये राजा प्रवरसेन द्वारा रचित बतलाया गया है और उसमें लिखा है कि विक्रमादित्य ने कालिदास के द्वारा इस कान्य को परिशुद्ध कराया। इस समय कुंतल पर वाकाटकवंश का अधिकार था। वाकाटकवंशी प्रवरसेन (दितीय) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजपुत्री, रुद्रसेन की महाराणी प्रभावतीगुप्ता का पुत्र था जो कुंतल का खामी था। इन सब बातों पर विचार करने से अनुमान होता है कि विक्रमादित्य, कालिदास और कुंतलेश (प्रवरसेन) समसामयिक थे। गुप्त-सम्राट् के आधिपत्य में दिच्चण के वाकाटक राज्य में शांति थी और उस देश में भी गुप्त-कालीन धर्म, साहित्य और कलाकलाप के आंदोलन का प्रभाव बढ़ रहा था जिसका दिग्दर्शन हमें 'सेतु-बंध' कान्य, शिलालेखों और अजंता के चित्रों में होता है।

# नाट्यकार ग्रूट्रक और विशाखदत्त

संस्कृत-साहित्य के इतिहास में कालिदास के पूर्व भास, सौमिल्ल, किवपुत्र आदि प्रसिद्ध नाट्यकार हो चुके थे जिनका उल्लेख कालिदास ने 'मालिविकाग्निमित्र' नामक नाटक में आदरपूर्वक किया है। गुप्त-काल में और भी अनेक नाट्यकार हुए थे। 'मृच्छकटिक' नाटक के कर्ता राजा शूद्रक भी गुप्त-कालोन प्रतीत होते हैं। शूद्रक के जीवन और समय के विषय में हम जिज्ञासाकांत हृदय से अंधकार में पड़े हैं। भारतीय नाट्य-कला के पूर्वापर विकास-कम पर विचार करते हुए भास के परवर्ती काल में शूद्रक को खान देना युक्तिसंगत मालूम होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि विशाखदत्त-रचित 'मुद्राराचस' नामक नाटक द्वितीय चंद्रगुप्त के राज्यकाल में रचा गया था। स्टेन कोनो (Sten

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> कीर्तिर्प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुदोज्ज्वला । सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ॥—बाण—हर्ष चरित ।

र देखिये एस० कृष्ण स्वामी---गुप्त इतिहास का अध्ययन पृष्ठ ५४।

Konow) ने 'मुद्राराचस' के भरत-वाक्य के आधार पर, जिस में राजा चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख हैं, विशाखदत्त को कालिदास का समकालीन सिद्ध किया है। उस भरत-वाक्य में लिखा है कि म्लेच्छों-द्वारा सताई हुई पृथ्वी ने जिस राजमूर्ति की दोनों भुजाओं का आश्रय इस समय लिया है वह राजा चंद्रगुप्त, जिस के बंधु और भृत्य वर्ग श्रीमंत हैं, इस पृथ्वी का चिरकाल तक पालन करे। इस रलोक में चंद्रगुप्त का स्पष्ट उल्लेख है। 'शक' और 'वाह्लोक' जातियों को उसने पराजित किया था। उसके अनुप्रह से उसके बंधु और भृत्य वर्ग सुखी और समृद्ध थे। साँची के शिलालेख में बौद्ध आम्रकार्दव ने भी चंद्रगुप्त के विषय में यही कहा है—'महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्तपादप्रसादाण्यायितजीवितसाधनः।' विशाखदत्त भी राजा का कदाचित् कृपापात्र सामंत था जैसा दुिखराज (मुद्राराचस के टीकाकार) ने लिखा है।

### पुराणों की रचना

गुप्तयुग की साहित्यिक उन्नति में हिंदूधर्म के पुराणों के भी श्रंतिम संस्करण रचे गये। पुराणों का साहित्य बहुत ही प्राचीन काल से प्रचलित था। कालक्रम से वे संशोधित और परिवर्धित भी होते रहे थे।

१ वाराहीमात्मयोनेस्तनुमवनविधावस्थितस्यानुरूपाम् यस्य प्राग्दंतकोटि प्रलयपरिगता शिश्रिये भूतधात्री। म्लेच्छैरुद्विज्यमाना अजयुगमधुनां संश्रिता राज्मूर्तेः स श्रीमद्बंधुभृत्यश्चिरमवतु महीं पार्थिवरचंद्रगुप्तः॥'— मुद्राराक्षल, ७। श्रीयुत् काशीप्रसाद जायसवाल ने 'श्रीमद्बंधु' को मंदसोर के ई० स० १३६ के शिलालेख के बंधुवर्मा से मिला दिया है जो प्रथम कुमारगुप्त का सामंत था। चंद्रगुप्त के समय (ई० ४०४) के लगभग नरवर्मा मंदसोर में शासन करता था। 'श्रीमंतः बंधवो भृत्याश्च यस्य सः' यही अर्थ ठीक है। काशीप्रसादजी का अर्थ—श्रीमान् बंधुः भृत्यो यस्य सः—ठीक नहीं। इं० एंटि० १९१३, १९१९।

उनके पूर्व संस्करणों के विषय परवर्ती काल के संस्करणों में प्राय: ले लिये जाते थे। इस प्रकार क्रमागत पुराणों का श्रंतिम संपादन गुप्त-युग में हुच्या । मूल पुराएा में पाँच विषयों की चर्चा करना त्र्यावश्यक था । १ (१) सर्ग ( विश्व की सृष्टि ); (२) प्रतिसर्ग ( कल्प के ऋंत में प्रलय के अनंतर मूल तत्वों से विश्व की पुन: रचना ); (३) वंश ( देवताओं तथा ऋषियों के वंश ); (४) मन्वंतर ( महायुगों में मनुत्रों की उत्पत्ति ); (५) वंशानचरित ( राजवंशों का इतिहास )। उक पाँचों श्रंग सभी पुराग्णों में नहीं मिलते। जिन पुराणों में राजवंश वर्णित हैं उनसे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि अधिकांश पुराणों का अंतिम संपादन गुप्त-काल में ही हुआ था। वर्तमान १८ पुराणों में सिर्फ सात पुराणों में राजात्रों की वंश-परंपरा वर्णित है। पुराणों में ये राजवंश बहुत प्राचीन श्रौर विश्वसनीय इतिहास के आधार पर लिखे गये थे। येद के समय से राजाओं के वंश-क्रम और उनके पराक्रम के वर्णन करनेवाले सूत कहलाते थे। उन्हीं के त्राधार पर पुराणों के 'वंशानुचरित' रचे गये होंगे । पुराणों में गुप्त-वंश तक के ही राजवंशों का उल्लेख है। मत्स्य, वायु, भविष्य श्रीर विष्णु पुराणों में प्रायः समान ही राजवंशों के वर्णन मिलते हैं। उनमें त्रांध्रवंश के पतन के पश्चात् मथुरा और चंपावती में नागवंश और मगध और गंगा-यमुना के प्रदेशों में गुप्तवंश का राज्य होना लिखा है। इस से स्पष्ट सिद्ध है कि पुराणों का श्रंतिम संपादन गुप्तवंश के धारंभिक काल में हुआ था।

पुराणों से हिंदू-धर्म की भिन्न भिन्न शाखाओं के व्यापक प्रचार का

<sup>े</sup> सर्गश्च प्रतिसर्गश्च दंशो मन्वंतराणि च । वंशानुचरितम्बेव पुराणं पंचलक्षणम् ॥ नेनवनागास्तु भोक्ष्यंति पुरीं चंपावतीं नृपाः । मधुरां च पुरीं रम्यां नागा भोक्ष्यंति सप्त वै ॥ अनुगंगा प्रयागं च साकेतं मगधांस्तथा "गुप्तवंशजाः ।—वायु पुराण ।

पता चलता है। वे बड़े ही लोकप्रिय प्रंथ थे। इनमें बड़ी ही सरल संस्कृत-भाषा-रौली में हिंदू-धर्म के ऋंग प्रत्यंग का विवेचन स्थूल ऋौर सूदम रूप से किया गया था। उनके पठन-पाठन का सभी वर्णों को ऋधिकार था। भागवत में लिखा है कि महर्षि व्यास ने महाभारत के नाम से वेद का अर्थ भी प्रकाश कर दिया जिसमें स्त्री, शुद्रादि सभी लोग धर्म, अर्थ. काम. मोच इन चारों पुरुषार्थी का उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। धौद्ध धर्म की भाँति पौराणिक धर्म भी उदार श्रौर सार्वजनिक था। उस में भिन्न भिन्न धर्मी के समन्वय करने की चेष्टा की गई थी। जैन ख्रीर बौद्ध-धर्म के प्रवर्तक वृषभदेव श्रौर गौतम बुद्ध पुराण-धर्म में विष्णु के श्रव-तार मान लिये गए। गुप्त-युग में ऐसे ही उदार और लोकप्रिय पुराण-धर्म के व्यापक प्रचार के अनेक प्रमाण संस्कृत-साहित्य में ही नहीं किंतु तत्कालीन शिलालेख, मुद्रा और शिल्प-कला की श्रद्भुत कृतियों में मिलते हैं। जैसे गुप्त-काल के पूर्व की शताब्दियों में बुद्ध के जीवन-चरित्र चौर उन के पूर्व जन्म की कथात्रों का तथा बौद्ध श्रौर जैन स्मारकों का उस समय की शिल्प-कला की कृतियों से पता चलता है, वैसे ही गुप्त-काल के त्रारंभ होते ही पुराण-धर्म के उपास्य देवी-देवतात्रों की प्रतिमाएँ तथा उन के निमित्त निर्माण की गई गुफा, मंदिर, ध्वजस्तंभ आदि का उस समय की शिल्प की कृतियों से अधिकाधिक परिचय मिलता है। पुराग्-प्रतिपादित धर्म का उस समय हमारे देश पर व्यापक प्रभाव था।

भारत व्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः। इश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूदादिभिरप्युत ॥ स्त्रीशूद्रद्विजदंधृनां त्रयी न श्रुतिगोचरा। कर्मश्रेयसि मुदानां श्रेय एवं भनेदिह ॥

### गुप्त-युग के बौद्ध विद्वान

कविवर कालिदास ने श्रपने सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत में दिङ्नागा-चार्य को श्रपने काव्य का निंदक बताया है। इस से माल्म होता है कि दिङ्नागाचार्य कालिदास के समसामयिक थे। श्रीयुत् शरचंद्रदास ने तिब्बत के प्रंथों का श्रमुसंधान करके लिखा है कि दिङ्नागाचार्य ने दिन्तिए देशवर्ती कांची नगर के पास सिंहवक्र नामक गाँव में जन्म-प्रहए किया था। वे जाति के ब्राह्मए थे। उन्होंने बाल्यकाल से ही न्यायशास्त्र का श्रध्ययन किया था। वे बौद्धधर्म में दीन्नित श्रीर वसुबंधु के शिष्य थे। एक बार उन्होंने उत्कल (उड़ीसा) के सारे दार्शनिकों को परास्त कर-के तर्कपुंगव की उपाधि प्राप्त की थी। उनका बनाया प्रमाण-समुच्चय नामक ग्रंथ तिब्बत के पुस्तकालय में मौजूद है। वाचस्पित मिश्र ने श्रपनी न्याय-सूत्रों का जो भाष्य लिखा है, दिङ्नागाचार्य श्रादि बौद्ध पंडितों ने उसके विरुद्ध श्रनेक कुतर्क उपिथत किये हैं। उन कुतर्कों को दूर करने के लिये उद्योतकर ने न्याय-वार्तिक लिखा। श्रब मैं उसी न्याय-वार्तिक की टीका लिखता हूँ।

बौद्ध विद्वान असंग और वसुबंधु चौथे शतक में विद्यमान थे। असंग वसुबंधु का बड़ा भाई था। प्रसिद्ध चीनी परिव्राजक ह्वेनसांग ने अपने भारतवर्ष के अमण-वृत्तांत में लिखा है कि जिन चार सूर्यों के प्रकाश से यह जगत् आलोकित है वे आर्य नागार्जुन, असंग, वसुबंधु और देव हैं। परमार्थ ने ई० स० ५४६ और ५६९ के बीच वसुबंधु का जीवन-चरित्र लिखा था। उस के बनाये हुए प्रंथों का अनुवाद ई० स० ५०४ में चीनी भाषा में किया गया था। ह्वेनसांग ने वसुबंधु को शावस्ती (अयोध्या) के विक्रमादित्य का समकालीन लिखा है। विंसेंट सिथ ने पेरी (M. Noel Peri) आदि विद्वानों के अनुमान के आधार पर लिखा है कि प्रथम चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त वसुबंधु का गुणप्राही आश्रयदाता था। संभव है कि समुद्रगुप्त अपनी बाल्यावस्था में 'चंद्रप्रकाश'

श्रोर 'बालादित्य' कहलाता हो। ई० स० ८०० के श्रासपास वामन ने भी नीचे लिखे श्लोक में समुद्रगुप्त के वसुबंधु के समसामयिक होने का संकेत किया है:—

> सोऽयं संप्रति चंद्रगुप्ततनयश्चंद्रप्रकाशो युवा । जातो भूपतिराश्रय: कृतिधयां दिष्ट्या कृतार्थश्रम: ॥ १

इस समय बौद्ध और ब्राह्मण विद्वानों में परस्पर दार्शनिक वाद-विवाद होते थे। सुबंधु ने वासवदत्ता की कथा में लिखा है कि तथागत वा बुद्ध के सिद्धांत का विध्वंस जैमिनि के मतानुयायी किया करते हैं। ' जैमिनि के मीमांसा-सूत्रों के सर्वप्रथम भाष्यकार शबरस्वामी थे। उन्होंने बौद्धों के विज्ञानवाद और शून्यवाद का खंडन किया है। विज्ञानवाद के संस्थापक आर्थ असंग आरे वसुबंधु थे। शबरस्वामी ई० स० के पाँचवें शतक में हुए होंगे। डाक्टर रामकृष्ण मंडारकर का कथन है कि वैदिक सूत्रों के भाष्यकारों के नाम के साथ 'स्वामिन' यह आदरसूचक पदवी लगी रहती है, जैसे आश्वलायन-सूत्र के भाष्यकार देवस्वामी, बौधायन के भवस्वामी, आपस्तंब के धूर्तस्वामी, लट्यायन के अग्निस्वामी, इत्यादि। स्वामि-पद-युक्त नामों के उल्लेख गुप्तकाल के ताम्न-पत्रों में पाये जाते हैं। इससे अनुमान होता है कि ऐसे नाम और पदवीधारी भाष्य-कार और विद्वान गुप्त-युग में हुए होंगे।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> विंसेंट स्मिथ—प्राचीन भारत का इतिहास, पृष्ठ ३४६, ३४७। जोन एलन 'चंद्रप्रकाश' को कुमारगुप्त अनुमान करते हैं और वसुबंधु को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समसामयिक मानते हैं।

रे केचिज्जैमिनिमतानुसारिण इव तथागत-मत-ध्वंसिन:।

<sup>े</sup> असंग ने बोधिसत्वभूमि, योगाचार भूमिशास्त्र, और महायानसूत्रालंकार रचे थे।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> वसुबंधु ने गाथासंग्रह और अभिधर्मकोष लिखा था।

### हिंदू दर्शन-शास्त्र

श्राचार्य गौतम के न्याय-सूत्रों के प्रसिद्ध भाष्यकार वात्सायन ( पिन्नल स्वामिन् ) दिङ्नाग के पूर्व हुए थे। उनके न्याय-सूत्र-भाष्य की कहीं कहीं दिङनाग ने त्रालोचना की है। वात्सायन दिच्या देश के रहनेवाले थे। वे 'द्रामिल'—द्रविड देश के—कहलाते थे। संभवतः कांची के प्रसिद्ध विद्यापीठ में ये प्रसिद्ध बौद्ध त्रौर हिंदू दार्शनिक रहते थे। उद्योतकर ने वात्सायन-कत न्याय-भाष्य की टीका छठी सदी के खंत में लिखी थी जिस में उस ने दिङ्नाग के मत का खंडन किया था। छठे शतक के ऋंत में 'वासवद्त्ता' के लेखक सुबंधु ने मल्लनाग, न्यायस्थिति, धर्मकीर्ति श्रौर उद्योतकर इन चार नैयायिकों का उल्लेख किया है। सम्राट् हर्ष के समकालीन महा-कवि वागा ने सुबंधु के विषय में लिखा है कि उसकी 'वासवदत्ता' से कवियों का दर्प जाता रहा—'कवीनामगलइर्पो नूनं वासवदत्तया।' अनु-मान होता है कि ग्रप्त-यूग की अवसान-वेला में पूर्वोक्त उद्भट दार्शनिक हुए थे। सांख्यदर्शन पर, ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका रची थी। इन कारि-काओं की सब से प्राचीन टीका 'माठर-वृत्ति' हाल ही में उपलब्ध हुई है। टीका-समेत इन कारिकाओं का अनुवाद ई० स० ५५७ और ई० स० ५६९ के मध्य में चीनी भाषा में हुआ था । आर्यछंद में ये कारिकाएँ रची गई हैं। इस समय के ऋर्यिभट्ट ऋरि विद्वानों ने इस छंद का ऋपने यंथों में प्रयोग किया है। श्रीयुत रामकृष्ण भंडारकर का मत है कि ईश्वरकृष्ण ५ वीं सदी के आरंभ-काल में हुए थे। इसमें संदेह नहीं कि गुप्त-युग में भारत के दर्शन के छः प्रसिद्ध संप्रदायों न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा का पूर्ण विकास हो चुका था। सभी दार्शनिक संप्रदाय उन्नति के शिखर पर थे। ई० स० छठी शताब्दी के पूर्व

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>एस० विद्याभूषण—भारतीय न्यायशास्त्र (भंडारकरस्मारक अंथ ) एष्ठ १६२।

तक छहों संप्रदायों के मुख्य मुख्य सूत्र-ग्रंथों का निर्माण हो चुका था श्रौर उनपर प्रामाणिक तथा उपयोगी भाष्य भी लिखे जा चुके थे।

#### विविध साहित्य

डाक्टर रामकृष्ण मंडारकर का मत है कि गुप्त-युग में ही श्लोकबद्ध स्मृतियाँ, पुराणों के संस्करण और सूत्रों के भाष्य रचे और संशोधित किये गये थे और संस्कृत-विद्या की भिन्न भिन्न शाखाओं को साधारणतया-बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला था।

ज्योतिष श्रौर गणित शास्त्रों के प्रखर विद्वान् श्रार्थभट्ट श्रौर वराह-मिहिर गुप्त-युग में हुए थे। श्रार्थभट्ट ई० स० ४७६ श्रौर वराहमिहिर ई० स० ५०५ में जन्मे थे। वराहमिहिर के पिता का नाम श्रादित्यदास था, जो मालवा का रहनेवाला था।

वराहिमिहिर ने अपनी 'पंचिसद्धांतिका' में लाटाचार्य, सिंहाचार्य, आर्यभट्ट, प्रद्युम्न और विजयनंदी के मतों को उद्धृत किया है, जो उस- से पूर्व अवश्य हुए होंगे। आर्यभट्ट ने सूर्य और तारों के स्थिर होने तथा पृथिवी के घूमने के कारण दिन और रात होने का वर्णन किया है। उस- ने सूर्य और चंद्र-प्रहण के वैज्ञानिक कारणों की भी व्याख्या की है। वराहिमिहिर यूनान के ज्योतिष के सिद्धांतों से भी परिचित थे। भारतीय ज्योतिष और यूनानी ज्योतिष में बहुत-से सिद्धांत परस्पर मिलते हैं। यूनानी ज्योतिषियों का हमारे ज्योतिषी आदर करते थे। गार्गीसंहिता में लिखा है—

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> रामकृष्ण भंडारकर—प्राचीन भारत का दिग्दर्शन । तथा गौ० ओझा— म<del>ण</del>्यकालीन भारत, एष्ट ८८ ।

रे रामकृष्ण भंडारकर—प्राचीन भारत का दिग्दर्शन ।

आदित्य दासतनगस्तद्वासबोधः कापित्थके सिवतृलब्धवर प्रसादः।
 आवंतिको सुनिमतान्यवलोक्य सग्यग्धोरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार॥

<sup>-</sup> वृहजातक उपसंहाराष्याय ।

म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक् शास्त्रमिदं स्थितम् । ऋषिदत्तेऽपि पूज्यंते किं पुनरेंवविद्विजः ॥ —वृहत्संहिता, पृ० ३५ ।

'यवन वास्तव में म्लेच्छ हैं तथापि ज्योतिषशास्त्र उनमें माना जाता है। वे ऋषि के समान पूजे जाते हैं, दैवज्ञ द्विज का तो कहना ही क्या है!

विंसेंट स्मिथ का कथन है कि गुप्त-युग में जो ई० स० ३०० से ६५० तक का साधारणतया माना जा सकता है, संस्कृत-साहित्य के भिन्न भिन्न विभागों में अनेक पांडित्यपूर्ण कृतियों का निर्माण हुस्रा था। भारत की प्रतिभा में इस समय अभिनव उन्मेष हो रहा था।

# आठवाँ अध्याय

### गुप्तकालीन कलाएँ

स्थापत्यकला--गुप्त-युग में भारत की ललित कलाएँ उन्नति की परा-काष्टा पर पहुँच चुकी थीं। उस समय की वास्तु, शिल्प, चित्रण त्रादि कलात्रों के बचे खुचे नमूने जो हमें मिल सके हैं वे अत्यंत मनोमोहक हैं। गुप्तकालीन वास्तुकला का इतिहास विशद्रूप से नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि मुसलमानों के हमलों ने इस समय के भवनों श्रौर मंदिरों को प्रायः नष्ट भ्रष्ट कर डाला था। जो कुछ छोटी-मोटी इमारतें उनके आक-मर्गों से बची हैं वे मध्यभारत के दुर्गम स्थलों में ही मिली हैं। फाँसी जिले के देवगढ़ गाँव का विष्णु-मंदिर गुप्त-समय का माना जाता है। इसकी दीवारों के पत्थरों पर तत्कालीन शिल्पकला के उत्तम नमूने खुदे हुए हैं। इनमें योगिराज शिव का शिल्प-चित्र बड़ा ही श्रनूठा है, जिसमें शिव की मूर्ति और उसकी मुद्रा और भाव-भंगी बड़े चारु-रूप से दरसाई गई है। दूसरे पत्थर में शेषशायी अनंतभगवान विष्णु की मूर्ति खुदी है, जिसे देव, गंधर्व श्रौर किन्नर श्राकाश से देख रहे हैं। इस मंदिर की एक शिला पर 'गजेंद्र-मोत्त' का त्राख्यान दरसाया गया है जिस में वरदराज विष्णु गरुड़ पर बैठकर उतरते हुए श्रौर प्राह-प्रसित गजेंद्र से कमल की भेंट लेकर उसका उद्धार करते हुए दिखलाये गये हैं। कानपुर-जिले के भिटार गाँव का ईंटों का विशाल मंदिर द्वितीय चंदगुप्त के समय का माना जाता है । इसमें भी मृतियों की रचना बहुत अच्छे ढंग की है । मध्यभारत के

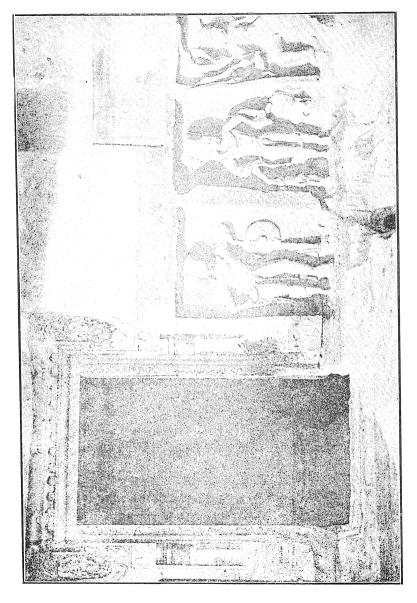

नागोद राज्य में भुमरा गाँव के पास एक प्राचीन शिव-मंदिर के चिह्न मिले हैं। इसका चौथी शताब्दी में निर्माण हुआ था। मंदिर के गर्भ-गृह की विशाल चौखट पत्थर की बनी है। उसकी कारीगरी अपूर्व है, नीचे अगल-बगल मगर तथा कूर्म के वाहन पर गंगा और यमुना की बड़ी सुंदर मूर्तियाँ हैं। उपर के पाटन के मध्य में शिवजी की मूर्ति भी देखनेयोग्य हैं। पत्थर पर खुदे हुए शिवगणों की मूर्तियों के रूप अद्भुत हैं। मंदिर में एक अत्यंत सौम्य मूर्ति का एकमुख लिंग स्थापित था। भुमरा का मंदिर गुप्त-काल की शिल्प और स्थापत्यकला का एक उत्तम उदाहरण है और ऐसा दूसरा मंदिर अब तक कहीं नहीं मिला है। अजयगढ़ रियासत का नयना-कुठरा का पार्वतीजी का मंदिर भी ऐसे ही नक्शे का बना था।

गुप्त-काल की शिल्प-कला के स्मारक चिह्नों में सबसे पहली भेलसा के पास उदयगिरि में खुदी हुई 'चंद्रगुप्त की गुफा' है जो ई० स० ४०१ में समर्पित की गई थी। इस गुफा के द्वार की शिला पर कईएक मूर्तियाँ खुदी हुई हैं जिनमें उछलते हुए सिंहों की जोड़ी और मगर पर बैठी हुई गंगा और यमुना की मूर्तियाँ बड़ी खूबी से दिखलाई गई हैं। द्वार के दोनों ओर चार बड़ी द्वारपालों की मूर्तियाँ हैं। इलाहाबाद जिले में गढ़वा गाँव से चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त के समय के शिलालेख तथा शिल्प के सुंदर किंतु दूटे फूटे कितने ही नमूने मिले हैं। गढ़वा के स्तंभों के ममावशेष जिनपर शिल्प-चित्र और बेल बूटे खुदे हुए हैं गुप्त-कला-कौशल के उत्कृष्ट नमूने हैं।

शिल्प-कला—गुप्त-काल के शिल्पियों ने मूर्ति-निर्माण-कला में भी कमाल हासिल किया था। कुमारगुप्त के राज्य-काल में इलाहाबाद जिले

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>आर० डी० बैनर्जी:—नंदी-ब्याक्यान, पृ० १७४,१७५।

Memoirs of the A. S. J., The temple of Siva at Bhurma, Pt. III, No. 16.

के मनकुवार गाँव से एक बुद्ध-प्रतिमा ई० स० ४४८-४९ के लेखसहित मिली है। बुद्धदेव अपने दक्तिण हस्त की अँगुलियाँ खोले हुए अमयमुद्रा में, सिंहासन पर बैठे हैं। उनके सिर पर वस्त्र का आवेष्टन है और वे बहुत ही महीन धोती पहिने हुए हैं जिसकी पटलियाँ पंखे की भाँति खुली हुई हैं। उनकी मूर्ति के नीचे धर्म-चक्र है और दोनों ओर ध्यान मुद्रा में बैठी हुई दो मूर्तियाँ हैं। मनकुवार तथा सारनाथ की बैठी हुई और मशुरा के अजायबघर की खड़ी हुई बुद्ध-प्रतिमाएँ गुप्त-कालीन शिल्प के सर्वाग-सुंदर नमूने हैं।

काशी के समीप सारनाथ में जहाँ बुद्धदेव ने अपने धर्म का प्रथम सूत्रपात किया था, अनेक बड़े बड़े विशाल मंदिर गुप्त-काल में निर्माण कराये गये थे यह वहाँ पर मिली हुई सुंदर मूर्तियों के देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है। वास्तव में सारनाथ का श्रजायबघर, गुप्त-काल के उत्तम शिल्प-चित्र श्रौर मूर्तियों का खजाना है। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि इस युग में सारनाथ में बड़े भव्य भवन और मंदिर बने होंगे जिन में इन सुंद्र मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा की गई होगी। इन मूर्तियों की श्रात्यंत भाव-पूर्ण और सुंदर कारीगरी को देखकर इनकी अनेक विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। सारनाथ के 'धामेक' स्तूप पर बेल-बूटों की सजावट श्रत्यंत नेत्रप्राही है। इस पवित्र स्थान में बौद्धों के स्तूप, चैत्य और विहार त्यादि शिल्प के अनेक भग्नावशेष गुप्त-काल के और उससे भी बहुत पहले के मौजूद हैं। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहले पहल 'धर्म-चक्र' का प्रवर्तन किया था । इस कारण बौद्ध इसे श्रपना तीर्थराज मानते थे । मौर्य-सम्राट् अशोक ने इस स्थान पर बहुत ही सुंदर पत्थर का स्तंभ स्थापित किया था। इसके शिखर पर चार सिंह-मूर्तियाँ हैं जो बड़ी सुंदर, सजीव और स्वाभाविक हैं। सिंह की मृर्तियों के नीचे चार चक्र, हाथी, साँड़, अश्व श्रौर सिंह श्रंकित हैं। इसपर किया हुश्रा वश्रलेप

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>कोडरिंगटन, एंशेंट इंडिया, पृ० ६०।

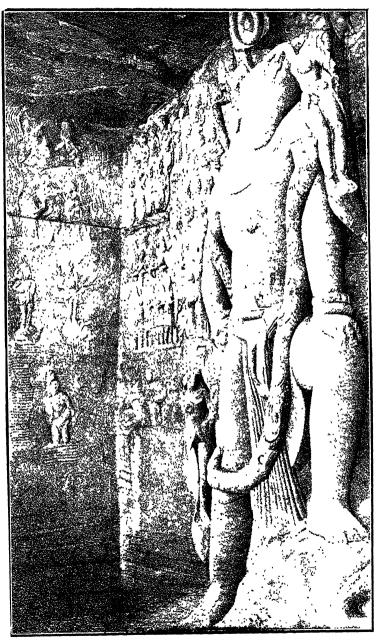

विष्णु की गुप्त-कालीन वराह मूर्ति

बहुत ही चिकना श्रोर चमकदार है। यह स्तंभ भारतीय शिल्प का पर-मोत्तम नमूना है। अशोक के बनवाये हुए स्तूप के भी कुछ चिह्न यहाँ मिले हैं। उसके समय की बनी हुई एक ही पत्थर में से तराशी हुई एक सुंदर त्रौर चिकनी वेष्टनी (परकोटा) यहाँ उपलब्ध हुई है। मौर्यकाल में पत्थर तराशने की कला पूर्णता को प्राप्त हो चुकी थी। इस प्राचीन विकसित कला का पुनर्दर्शन गुप्त-काल में होता है। इस समय की शिल्प-कला में कुछ ऐसे असाधारण गुण हैं कि तत्कालीन सुंदर कृतियाँ देखते ही पहचान ली जाती हैं। मूर्तियों की रचना बड़ी ही सुचारु श्रौर उनकी भावमंगी मनोवेधक हैं। गुप्त-काल की मूर्तियों में गंभीरता, शांति और चमत्कार है। जैसे इस युग की काव्य-कृतियों में पद-लालित्य के साथ अर्थगौरव पाया जाता है वैसे ही इसकी शिल्पकला में रचनासौंदर्य के साथ विचित्र भाव-व्यंजना देखने में त्राती है। इस समय की कला रूप-प्रधान तथा भाव-प्रधान है। शिल्पकार वस्तु के रूप को सर्वोगसुंदर बनाने में जितने प्रवीरा। थे उतने ही अपने आंतरिक और आध्यात्मिक भावों को अपनी कृतियों द्वारा दरसाने में सिद्धहस्त थे। उनके हृद्गत भाव उनकी सुंदर रचनात्रों में स्पष्ट मलक पड़ते हैं। ऐसे विलच्चण गुण भारत की शिल्प-कला में इतने उत्तम रूप में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलते। गुप्त-काल की मूर्तियों के मस्तक पर बेलबूटों से सजा हुआ प्रभामंडल होता है श्रीर उनपर सादा श्रौर बारीक वस्त्रों का श्राभरण भी दरसाया जाता है। सार-नाथ के अजायबघर में एक अत्यंत सुंदर बुद्धदेव की मृति रखी है जो 'धर्म-चक्र-मुद्रा' में धर्मोपदेश करती हुई दरसाई गई है। यह गुप्त-कालीन प्रतिमा न केवल अपने वाह्य सौंदर्य से हमारे नेत्रों को संद्रप्त करती है, किंतु वह हमारे हृद्य में, जिन भावों से प्रेरित हो शिल्पकार ने उस मूर्ति को गढ़ा था उनका शीघ्र संचार करती है।

गुप्त-काल के कारीगर लोहे, ताँबे आदि धातु की वस्तुएँ बनाने में बड़े निपुर्ण थे। गुप्त-काल का ढाला हुआ दिल्ली की कुतुबमीनार के पास के लोहस्तंभ की कारीगरी आश्चर्य-जनक है। इतना विशाल स्तंभ आज भी दुनिया का बड़े से बड़ा लोहे का कारखाना कठिनता से गढ़ सकता है। इसपर अभी तक कहीं भी जंग नहीं लगी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की साढ़े सात फुट ऊँची बुद्ध की मूर्ति बरमिंगहम के अजायबघर में है। गुप्तवंशी सम्राटों के सोने के सिकों में भी भारतीय शिल्प का परम उत्कर्ष दिखाई देता है। गुप्त राजाओं के सोने, चाँदी और ताँबे के सिक्के मिलते हैं, जिनमें सुवर्ण के सिक्के उस काल के कलाकौशल के उत्कृष्ट नमूने हैं। उनपर इन राजाओं के कई तरह के कारनामे अंकित किये हुए हैं। उदाहरणार्थ, समुद्रगुप्त के वीणांकित सिक्के उसके संगीत-प्रेमी होने के खोतक हैं। उसके कुछ सिक्कों पर यज्ञ का अश्व बना है, जो उसके चक्रवर्ती होने का सूचक है। गुप्त-राजाओं ने अपने कई एक सिक्कों पर संस्कृत के सुंदर छंदों में कविताबद्ध लेख लिखवाये थे जिनसे यह अनुमान होता है कि उस समय संस्कृत हमारी राष्ट्र-भाषा थी और राजा भी काव्य, साहित्य और कला के परम अनुरागी थे।

संगीत-कला—भारतवर्ष में संगीत-कला का तो विकास वेद-काल में ही बहुत उच्च कोटि तक पहुँच चुका था। गान, नृत्य, वाद्य संगीत के ये तीनों ही अंग इस देश में बहुत उन्नति कर चुके थे। गुप्त-काल में संगीतविद्या का बड़ा आदर था। संगीत-कला में सम्राट् समुद्रगुप्त को प्रयाग के स्तंभलेख में संगीत के प्राचीन आचार्य नारद और तुंबर से बढ़कर बतलाया गया है। वह बीएा-वादन में दन्न था—यह उसके कुछ सिकों से स्पष्ट है। वह संगीत-वेत्ताओं का अवश्य दान-मान से आदर करता होगा। ऐसे सहृद्य राजाओं के आश्रय से हमारे देश के साहित्य, संगीत और कला की अपूर्व श्रीवृद्धि हुई थी।

चित्र-कला—हमारी प्राचीन चित्र-कला के नमूने जो कालकवित होने से बच गये हैं वे केवल पहाड़ों को खोद-खोदकर बनाई हुई सुंदर विशाल गुफाओं की दीवारों पर ही पाये जाते हैं। इनमें अजंता की चित्रांकित गुफाएँ सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएँ हैदराबाद राज्य के औरंगाबाद जिले में अजंता गाँव से पश्चिमोत्तर चार मील दूर स्थित



पर्वत-श्रेगी में खुदी हुई हैं। इनमें २४ विहार (मठ) श्रौर ५ चैत्य ( स्तूपवाले विशाल भवन ) बने हैं, जिनमें तेरह में दीवारों, भीतरी छतों. या स्तंभों पर चित्र ऋंकित किये गए हैं। ये सब गुफाएँ एक समय की कटी हुई नहीं, किंतु अनुमानतः ईसवी सन् की चौथी शताब्दी से लगाकर सातवीं शताब्दी के त्रास-पास तक समय समय पर बनी हैं। डाक्टर विंसेंट स्मिथ का कथन है कि अजंता की १६ वीं और १७ वीं संख्यावाली चित्रों से सजी हुई गुफाएँ गुप्तकाल के वाकाटक-वंशी राजात्रों की छत्र-छाया में बनाई गई थीं। चित्र-कला के मर्मज्ञ पंडितों ने अजंता के चित्रों की भूरि प्रशंसा की है। उनमें अनेक प्रकार का अंग-विन्यास, मुख-मुद्रा, भाव-भंगी त्रौर त्रंग-प्रत्यंगों की सुंद्रता, नाना प्रकार के केशपाश, वस्त्राभरण, चेहरों के रंगरूप आदि बहुत उत्तमता से बतलाये गये हैं। इसी तरह पशु-पत्ती, पत्र-पुष्प त्रादि के चित्र बहुत सुंदर हैं। डेनमार्क-वासी एक कलाविशारद का मत है कि अजंता के चित्रों में भारत की चित्र-कला का चरम उत्कर्ष दिखाई देता है और उनमें छोटे से छोटे पुष्प वा मोती से लेकर समस्त वस्तु की रचना में चित्रकार ने त्रपना श्रद्भत कला-कौशल श्रौर प्रतिभा दिखलाई है। इस समय की चित्र-कला इतनी उन्नत त्रवस्था में थी कि संस्कृत के कवि इस कला के पारिभाषिक शब्दों का उपमालंकार में बड़ी ख़ूबी से उपयोग करते थे। कविवर कालिदास रचित कुमारसंभव का एक श्लोक इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। वह पार्वती के नवयौवन का वर्णन करते हुए लिखता है:--

> उन्मीलितं त्लिकयेव चित्रं सूर्यां ग्रुभिर्भिन्नमिवारविंदम् । बभृव तस्याः चतरस्रशोभि

वपुर्विभक्तं नवयौवनेन ॥—कालिदास, कुमारसंभव ।

ई० बी० हैंवेल ने लिखा है कि—"यूरोपियन चित्र मानो पंख कटे हुए हों ऐसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे लोग केवल पार्थिव सौंदर्य का चित्रण जानते थे। भारतीय चित्रकला अंतरिज्ञ में ऊँचे उठे हुए दृश्यों को नीचे पृथ्वी पर लाने के भाव और सौंदर्य को प्रकट करती है।" बड़े ही भाव-पूर्ण एवं अनुपम चित्र अनुमान १४०० वर्ष पूर्व के बने हुए अजंता की गुफाओं में अब तक विद्यमान है; और इतना समय बीतने पर भी उनके रंग की चमक दमक आज भी वैसी ही चटकीली होने के कारण बीसवीं शताब्दी के यूरोपियन कला-कौशलधारी चित्रकार भी भारत के इन प्राचीन चित्रों के संमुख सिर भुकाते हैं।

भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के विद्वान् विसेंट स्मिथ ने लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उसके दोनों कमानुयायियों के अधिकार-काल में लगभग ई० स० ३७५ से ४९० पर्यंत हिंदू-साहित्य, विज्ञान और कला का प्रत्येक विभाग औदार्यपूर्ण राज्याश्रय पाकर खूब उन्नत हुआ। अधिकांश विद्वानों की संमति हैं कि गुप्त राजाओं की राजसभा के एक जाज्वल्यमान रत्न किवकुलगुरु कालिदास ने पाँचवें ही शतक में अपने परम सहृदयाह्लादक काव्य और नाटक रचे थे। साहित्य और विज्ञान की भाँति शिल्प और चिन्न-कला ने भी पूर्ण उन्नति की थी। गुप्त-काल के शिल्पियों में यह विशिष्ट गुण्य था कि मनुष्य की मूर्ति बनाने में आकृति की स्वाभाविकता तथा अंग-विन्यास पर पूरा ध्यान देते थे। कलाविशारद कोडरिगटन का कथन हैं कि भावप्रधान होने के कारण गुप्त-शिल्प-कला की पर्याप्त प्रशंसा की गई है; किंतु उसकी स्वाभाविकता, अंग-सोंदर्य, आकार-प्रकार और सजीव रचना-शैली आदि गुण्य भी उतने ही प्रशंसनीय हैं। विवेक और सोंदर्य से अनुप्राणित होने के कारण ही गुप्त-कालीन वास्तु-कला और शिल्प भारतीय कला के इतिहास में सर्वो-

१ हैवल-भारतीय तक्षण और चित्रकला, पृ० ८८ । गौ० ही० ओझा-राजपूताने का इतिहास, पृ० २६ ।

र स्मिथ-भारत और सीलोन की शिल्प-कला का इतिहास, अध्याय ६, पृष्ठ १५९।



गुप्त कालान मदिर

त्कृष्ट माने गये हैं। इस युग में विवेक श्रौर कला के बीच घनिष्ट संबंध स्थापित किया गया। तत्त्रकों श्रौर चित्रकारों ने श्रपने श्राध्यात्मिक विचारों को रूप श्रौर रंग के द्वारा श्रिभव्यक्त करने में कोई त्रुटि नहीं की। इस समय की बुद्ध की प्रतिमाएँ जिनमें सौंद्र्य का प्रशांत श्रौर गंभीर विचारों के साथ संमिश्रण किया गया है, जगत् की कला की कमनीय कृतियों में स्थान पाने योग्य हैं।

कलाकोविद सर जान मारशेल गुप्तसमय के मंदिरों की सादा श्रौर श्रकृत्रिम निर्माण-शैली श्रौर उनपर रचे हुए शिल्प की सजधज पर मुग्ध हैं। गुप्तकालीनकला में उस युग की विचार-स्फूर्ति—उसकी श्रमिन-वोन्मेष शालिनी प्रतिमा—का प्रत्यच्च दिग्दर्शन होता है। यह शिल्प-शैली भारत की प्राचीन कला से ही विकसित हुई थी, जो श्रशोकयुग के बरहुत (मध्यभारत में) श्रौर साँची (भोपालराज्य में) के स्तूपों में पाई जाती है। इस की पचीकारी श्रौर सफाई बड़ी उत्तम है। सर्वाग-सुंदरता में इस की बराबरी करनेवाली वस्तु भारत में वा श्रन्यत्र कहीं नहीं मिलती।

#### गुप्त-सम्राटों के सिक्के

गुप्त-सम्राटों के भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्कों के देखने से पता चलता है कि उनका अधिकार-काल भारतीय साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> कोडरिंगटन—प्राचीन भारत, पृ० ६०-६२।

<sup>&</sup>quot;Gupta art has been praised for its intellectuality. It would be better to treat it as the natural outcome of ancient Indian Art, with its vivid appreciation of form and pattern, and its love of the quick beat and rhythm of living things and of their poise and balance in repose."

<sup>&</sup>quot;Its chisel-work and finish are excellent, and in fineness and accuracy it is unsurpassed in India or anywhere." Codrington, Ancient India,

श्रीर धर्म के श्रभ्युद्य का महायुग होना चाहिए। उनके सोने के सिक्कों में भारतीय शिल्प का चरम उत्कर्ष दिखाई देता है। वे सिक्के बहुत प्रकार के हैं। उनपर भाँति भाँति की मृतियाँ श्रौर संस्कृत के सुंदर गद्य-पद्या-त्मक लेख उत्कीर्या हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के निर्माण करने में प्राचीन राजवंशों के सिक्कों से बहुत सहायता मिलती है। भारत के प्राचीन सिक्कों के संबंध का साहित्य बहुत खोज से विद्वानों ने संप्रह करके रचा है। गप्त राज-वंश के सिक्षों का क्रमबद्ध वर्णन विसेंट स्मिथ, जोन एलन, रैप्सन आदि पुरातत्व-वेत्तात्रों ने अपने प्रंथों में विशद्रूप से किया है। गप्त-कालीन इतिहास के जिस जिस प्रसंग में हमें सिकों से सहायता मिलती है उसका यत्र तत्र हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। यहाँ पर गप्तराजवंश के सिक्षों का पाठकों को सस्पष्ट परिचय कराना परम आवश्यक है, क्योंकि उनमें कई एक विशेषताएँ हैं। उनमें सोने के सिक्के विशेष महत्त्व के हैं, क्योंकि उनपर गुप्त सम्राटों के अनेक कारनामे अंकित किये गए हैं। गुप्तवंश के संस्थापक श्रीगुप्त का अब तक कोई सिका नहीं मिला। घटोत्कचगप्त के नाम का सोने का केवल एक सिका लेनिनग्रेड के अजायबघर में रखा है। वंद्रगुप्त प्रथम के सोने के सिक्कों पर पहली श्रोर चंद्रगुप्त श्रौर उसको स्त्री कुमारदेवी की मृति श्रौर ब्राह्मी श्रज्ञरों में 'चंद्रगुप्त' श्रौर 'श्रीकुमारदेवी' खुदा है। दूसरी श्रोर सिंह की पीठ पर बैठी हुई लच्मी की मूर्ति श्रौर 'लिच्छवयः' लिखा है। सम्राट् समुद्रगुप्त ने अपने राज्य-काल में सोने के सिकों का भूरिशः प्रचार किया था। मुद्रातत्वविद् जोन एलन ने उस के सिकों को श्राठ भागों में विभक्त किया है:--

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>आर० डी० बैनर्जी—प्राचीन सुद्रा ।

रजोन एलन घटोत्कच और प्रथम चंद्रगुप्त के इन सिक्कों को उनके चलाये हुए नहीं स्वीकार करते।—गुप्त-मुद्राओं का सूचीपत्र, प्रस्तावना, पृ० ६५।



गुप्त-सम्राटों के सिके

- (१) गरुड़ ध्वजां कित इन सिकों में टोपी, कोट, पायजामा श्रौर श्राभूषण पहने राजा की खड़ी मूर्ति बनी होती है। राजमूर्ति के बायेँ हाथ में ध्वजा श्रौर दाहिने हाथ में श्रिकुंड में डालने सम्राट् समुद्रग्रप्त के लिये श्राहुति रहती है। इस ध्वजा पर गरुड़ बैठा के सिके होता है। दूसरी श्रोर सिंहासन पर बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति श्रौर 'पराक्रमः' लिखा है। पहली श्रोर राजमूर्ति के चारों श्रोर उपगीति छंद में "समरशत वितत विजयो जितरिषु रिजतो दिवं जयित" लिखा रहता है। राजा के वाम हस्त के नीचे 'समुद्र' लिखा होता है।
- (२) धनुर्धरांकित—धनुष लेकर खड़े हुए राजा की मूर्ति वाले सिक्कों पर उसके बायें हाथ के नीचे

स मु

<del>गु</del> द्र

श्रौर मूर्ति के चारों श्रोर 'श्रप्रतिरथो विजित्य चितिं सुचिरतैर्दिवं जयित' लिखा रहता है।

- (३) परशुधरां कित—इन सिक्कों पर पृथ्वीछंद में 'कृतांतपरशुर्जयत्य-जित राज जेता जितः'—लेख उत्कीर्ण रहता है। उलटी तरफ 'कृतांत परशुः'—लिखा रहता है।
- (४) काचांकित—चौथे प्रकार के सिकों पर 'काच' और 'सर्व राजो-च्छेत्ता' लिखा है। राजमूर्ति के चारों ओर उपगीति छंद में 'काचो गाम-विजत्य दिवं कर्मिमिरुत्तमैर्जयित' लिखा होता है। मुद्रातत्विवद् इन सिकों को समुद्रगुप्त का ही मानते हैं, क्योंकि ये सिक्के समुद्रगुप्त के धनुर्धरांकित सिक्कों से बहुत बातों में मिलते जुलते हैं। 'सर्वराजोच्छेत्ता'—यह विशे-षण समुद्रगुप्त के नाम के साथ जुड़ा हुआ उसके वंशजों के शिला-लेखों में पाया जाता है। अतएव 'काच' समुद्रगुप्त का ही नामांतर होगा।
- (५) व्यात्रवधांकित—इन पर एक ओर 'व्याव्र-पराक्रमः' और दूसरी ओर 'राजा समुद्रगुप्तः' लिखा है।

- (६) वीणांकित—इन सिकों पर वीणा बजाते हुए राजा की मूर्ति है श्रौर दूसरी श्रोर श्रासन पर बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति है। इनपर 'महा-राजाधिराज श्री समुद्रगुप्तः' लिखा है।
- (७) श्राश्वमेधिक—इस प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर पताकायुक्त यज्ञयूप में बँधे हुए यज्ञ के घोड़े की मूर्ति श्रौर दूसरी श्रोर हाथ में चँवर लिये प्रधान महिषी की मूर्ति श्रौर बाई श्रोर एक शूल है। ऐसे सिक्कों पर उपगीति छंद में यह लिखा रहता है:—

"राजाधिराज पृथिवीमितित्वा दिवं जयत्य प्रतिवार्य वीर्य: ।"

इन के दूसरी ऋोर 'ऋश्वमेध पराक्रमः' लिखा रहता है।

(८) विवाह-स्चक—ये सिक्के प्रथम चंद्रगुप्त श्रौर कुमारदेवी के विवाह की स्मृति में समुद्रगुप्त ने चलाये थे। इनमें श्राभूषणों से सिज्जत राजा श्रौर राणी खड़े होते हैं श्रौर राजा के एक हाथ में ध्वजा श्रौर दूसरे में विवाह-मुद्रिका होती है।

यद्यपि गुप्तवंशी नरेशों के सिक्के पिछले कुशनवंशी राजाओं के सिक्कों के ढंग पर बने थे तथापि उन सिक्कों में शिल्प का यथेष्ठ कौशल मिलता है। इनमें राजा की सुन्दर मूर्ति, उसकी भाव-सम्राट् चंद्रग्रप्त विक्र- भंगी, साधारण सज-धज और रचना-चातुरी देखने योग्य मादिल के सिक्के हैं। गुप्तवंशियों के सोने के सिक्कों में भारतीय कला का चरम उत्कर्ष दिखाई देता है। द्वितीय चंद्रगुप्त के सिक्कों के विषय में मुद्रातत्विवद् जोन एलन का मत है कि उनकी सजधज में भी बहुत कुछ मौलिकता पाई जाती है। हिंदू रीति के अनुसार उनपर लक्त्मीदेवी सिंहासन के बदले में पद्मासन पर बैठी हैं। उसके कुछ सिक्कों पर एक ओर घोड़े की पीठ पर राजा की मूर्ति और दूसरी ओर पद्मवन में बैठी हुई देवी की मूर्ति अंकित हैं। इन नये ढंग के सिक्कों का चंद्रगृप्त

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>जोन एलन—गुप्त-सुद्राओं का सूचीपत्र, प्रस्तावना, पृ० ६५-७७।



चंद्रगुप्त के सिके

के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त ने भी खूब अनुकरण किया। द्वितीय चंद्रगुप्त ने चाँदी और ताँबे के भी सिक्के चलाये थे। उसके धनुषवाणधारी राजमूर्तियुक्त सुवर्ण सिक्कों पर 'देवश्री महाराजधिराज श्री चंद्रगुप्तः' और 'श्री विक्रमः'—ये नाम और उपाधियाँ उत्कीर्ण रहती हैं। छत्र धारण किये हुए राजमूर्ति युक्त सिक्कों पर 'जितिमवजित्य सुचरितैदिंवं जयित विक्रमादित्यः' खुदा रहता है। उसके दूसरे प्रकार के सिक्कों पर सिह से लड़ती हुई राज-मूर्ति अंकित है अथवा राजा की मूर्ति के सामने घायल होकर गिरते हुए वा भागते हुए सिंह की मूर्ति बनी रहती है। इनपर 'सिह विक्रमः', 'सिह चंद्रः' आदि राजा की उपाधियाँ लिखी होती हैं। सिंह को मारनेवाली मूर्तिवाले सिक्कों पर संस्कृत के सुंद्र वंशस्थ छंद में यह लिखा रहता है:—

नरेंद्रचंद्र: प्रथित (श्रिया) दिवं जयत्यजेयो भुवि सिंह विक्रम:।

अश्वारूढ़ राजमूर्ति वाले सिक्कों पर 'परमभागवत-महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्तः' और 'अजितविक्रमः' लेख खुदे रहते हैं।

द्वितीय चंद्रगुप्त के चाँदी के सिक्कों में दो विभाग मिलते हैं। उनमें चत्रपों के सिक्कों का बहुत कुछ अनुकरण देखने में आता है। दोनों विभागों में एक ओर राजा का मुख, यूनानी अचरों के चिह्न और वर्ष और दूसरी ओर गरुड़ की मूर्ति—गुप्त वंश का लांछन—और ब्राह्मी लिपि में 'परम भागवत महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्तः विक्रमादित्यः' अथवा 'श्री गुप्त कुलस्य महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त विक्रमांकस्य' लिखा मिलता है।

द्वितीय चंद्रगुप्त के सिकों के निरीक्तण से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि वह सम्राट् शरीर में सुदृढ़ और सुडौल था, उसे अपने बाहुबल का घमंड था, और सिंह के शिकार करने का उसे व्यसन था। उन सिकों पर उत्कीर्ण मूर्तियों और संस्कृत छंदों में लिखे लेखों से निर्विवाद सिद्ध है कि वह काव्य और कलाओं का प्रेमी था। उसे अपने नाम के साथ उच्च उपाधियाँ धारण करने का बड़ा शौक था। उस की मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उस ने 'विक्रमांक', 'विक्रमादित्य', 'श्रीविक्रम', 'श्रजित-विक्रम', 'सिह्विक्रम', 'महाराजाधिराज', 'नरेंद्रचंद्र', 'परमभागवत' श्रादि उपाधियाँ प्रहण की थीं। उसके शासन-काल में प्रचलित सिक्के इतने श्रधिक श्रौर विविध प्रकार के हैं कि हमें इस में लेश भर भी संदेह नहीं कि उसका शासन शांतिमय श्रौर दीर्घकालीन हुश्रा होगा श्रौर उसकी प्रजा व्यापारद्वारा लक्ष्मी के उपार्जन में संलग्न होगी, क्योंकि व्यापार-विनि-मय के लिये ही इतने श्रधिक सिक्कों का प्रचार श्रपेत्तित हुश्रा होगा। सम्राट् चंद्रगुप्त द्वितीय ने श्रपनी प्रजा के रक्तण श्रौर भरण का पूरा पूरा श्रायोजन किया था यह बात न सिर्फ उसके प्रचुर मुद्रा-प्रचार से सूचित होती है, बल्कि चोनी-यात्री फाहियान के विश्वसनीय विवरण से तो बिल्कुल निर्विवाद सिद्ध है।





गुप्त-काल की शिल्पकला के नमूने

## नवाँ अध्याय

## गुप्त-काल में भारत की घार्मिक श्रवस्था

गुप्त-वंश के राज्यारंभ से ही भारत में बौद्ध-धर्म का धीरे धीरे हास श्रौर ब्राह्मण-धर्म का बड़े वेग के साथ अभ्यत्थान होने लगा। तत्कालीन इतिहास में इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। इस समय के जितने लेख मिलते हैं उनमें सबसे ऋधिक संख्या ब्राह्मए। मिवलंबियों के लेखों की है। बौद्ध श्रौर जैन धर्मों का यत्किचित श्राभास कुछ थोड़े से ही शिला-लेखों में मिलता है। बौद्धधर्मसम्राट् ऋशोक और कनिष्क का आश्रय पाकर जिस वेग से बढ़ा था उसी वेग से राज्य का त्राश्रय न पाने पर वह घटने लगा। गुप्त-युग में वैदिक यज्ञ-यागादि का भी प्रचार बढ़ा। समुद्रगुप्त ने चिरकाल से न होनेवाला त्रश्वमेधयज्ञ बड़े समारोह से किया था। इस यज्ञ की दिज्ञाणा देने के लिये उसने सोने के विशेष प्रकार के सिक्के बनवाये, जिनकी पीठ पर 'ऋश्वमेघपराक्रमः' लिखा रहता है। उसके पौत्र कुमारगुप्त ने भी ऋश्वमेधयज्ञ किया था जिसके उपलच्य में उसने 'श्रश्वमेधमहेंद्र' यह बिरुद् धारण किया था। द्वितीय चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त श्रौर स्कंदगुप्त 'परम भागवत' कहलाते थे जैसा कि उनके सिक्के श्रीर शिलालेखों से ज्ञात होता है। उदयगिरि (भेलसा) में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के दो शिलालेख मिले हैं। एक शिला पर लेख के नीचे दो मूर्तियाँ हैं; एक द्वादशभुजा दुर्गा (चंडी ) की ख्रौर दूसरी चतु-र्भुज विष्णु की, जिनकी दो देवियाँ परिचर्या करती हुई दिखाई गई हैं। दूसरे शिलालेख में चंद्रगुप्त के सांधिवित्रहिक वीरसेन ने शिव की पूजा के लिये एक गुफा उत्सर्ग की थी यह लिखा है। कुमारगुप्त के समय में किसी एक ध्रुवशर्मा ने स्वामिमहासेन (कार्तिकेय) के मंदिर में एक प्रतोली बनवाई थी। भिटारी के स्तंभ पर विष्णु (शागिन्) की प्रतिमा के स्थापित किये जाने और उसकी पूजा के लिये स्कंदगुप्त का एक गाँव दान करने का वर्णन है। गिरनार के शासक चक्रपालित ने चक्रभृत विष्णु का मंदिर बनवाया था। गुप्तसमय के और भी अनेक शिलालेख हैं जिनमें विष्णु, सूर्य आदि देवताओं की पूजा के लिये मंदिर तथा ध्वजस्तंभ स्थापित किये जाने और पंच महायज्ञों के अनुष्ठान किये जाने का उल्लेख है। इन पूर्वोक्त प्रमाणों से स्पष्ट विदित होता है कि ज्योंही बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा त्योंही हिंदूधर्म ने बहुत वेग से उन्नति आरंभ की और वह बहुत विकसित तथा पञ्जवित होने लगा।

ब्राह्मग्-धर्म के अभ्युत्थान के साथ साथ संस्कृत साहित्य की भी श्रीवृद्धि होने लगी। इस समय के सारे शिलालेख, ताम्रपत्र और मुद्राओं में संस्कृत भाषा का प्रयोग भारतवर्ष में सर्वत्र ही दृष्टिगत होता है। पहले बौद्धों ने संस्कृत का तिरस्कार कर पाली को अपनाया था। बुद्धदेव ने अपने सब उपदेश पाली भाषा में दिये थे। अशोक की धर्मिलिपियाँ भी पाली में लिखी गई थीं। परंतु ब्राह्मग्-धर्म का प्रभाव धीरे धीरे गुप्त-समय के बहुत पूर्व से ही इतना व्यापक हो गया कि बौद्ध विद्वान भी संस्कृत में ही अपने अंथ निर्माण करने लगे। अश्वघोष, नागार्जुन, वसु-बंधु आदि बौद्ध विद्वानों ने पाली वा प्राकृत की अपेत्ता संस्कृत का ही अधिक आदर किया। महाकिव अश्वघोष ने अपना बुद्धचरित नामक प्रसिद्ध महाकाव्य संस्कृत में ही लिखा। धीरे धीरे प्राकृत भाषा का हास होने लगा और संस्कृत अपने पूर्ण ऐश्वर्य में दिखाई देने लगी। जैसा कि हम पूर्व कह चुके हैं, यह संस्कृत वाङ्मय का सुवर्ण युग था।

गुप्त-युग के धार्मिक जीवन में भिक्त का प्रवाह बड़े वेग से बह रहा था। प्राचीन ब्राह्मण-धर्म तो भिक्त-प्रधान ही था। ईश्वर की उपासना, यज्ञयागादि का अनुष्ठान तथा वर्ण-व्यवस्था आदि इस के मुख्य अंग थे। ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों में जो कई सिद्यों से विचार-संघर्ष हो रहा था इस का परिएाम यह हुआ कि दोनों धर्मों में विचारों का इतना आदान-प्रदान हुआ, उनमें इतनी समानता वढ गई कि बौद्ध और हिंद देवताओं में भेद करना कठिन हो गया। बौद्ध धर्म पर 'भागवतधर्म' का-भक्ति मार्ग का-च्यापकप्रभाव पड़ा जिसका पूर्ण त्राविर्भाव बौद्धों की महा-यान संप्रदाय में हुआ। जिस तरह प्राचीन वैदिक धर्म ही भिन्न भिन्न श्रवस्थात्रों में परिवर्तन प्राप्त करता हुत्रा पौराणिकधर्म में परिण्त हुत्रा उसी तरह बौद्धधर्म भी प्राचीन वेद-धर्म का विभिन्न परिवर्तन मात्र था— वेद के विचार-तरंगों का एक विभिन्न प्रवाह था। बौद्ध और हिंदू धर्मों के मौलिक विचार बहुत कुछ सामान्य थे, क्योंकि वे समान संस्कृति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। परंतु दोनों धर्मीं में जो कुछ विभिन्नताएँ थीं वे धीरे धीरे परस्पर के विचार-संघर्ष से घटने लगीं श्रौर उनमें समानताएँ बढने लगीं। प्रारंभिक बौद्ध-धर्म वेद के जटिल हिंसात्मक कर्मकांड का प्रतिवाद-रूप था। वह संन्यास-मार्ग-प्रधान था। वह धर्म सार्वजनिक था। उसमें जाति-पाँति के भेद न माने गये थे। ईश्वर की सत्ता तथा उपासना के विषय में बुद्ध-देव उदासीन रहे। वैदिक यज्ञों की अपेत्ता उन्होंने शील, समाधि, प्रज्ञा इन त्रिविध यज्ञों को सर्वश्रेष्ठ माना। जब तक बुद्धदेव जीवित रहे तब तक उनके विश्वप्रेम और मैत्री-करुणा की आदर्शमूर्ति जनता का हृद्य आकर्षित करती रही, किंतु उनके निर्वाणप्राप्त होने के पश्चात् थोड़े ही दिनों में बौद्धों का शुष्क तथा निरीश्वर संन्यास-मार्ग लोगों को खटकने लगा। भक्ति और भगवान के लिये भारतीयों का हृदय छटपटाने लगा। स्वयं बौद्धों को भी इस बात का अनुभव हुआ और उन्होंने भिक-मार्ग का आश्रय लिया। उनमें भक्ति-संप्रदाय चल पड़ा जो 'महायान' कह-लाता है। उसमें स्वयं बुद्ध को उपास्य-देव मानकर उनकी भक्ति करने का प्रतिपादन किया गया श्रौर बुद्ध की प्रतिमाएँ बनने लगीं। बौद्ध-धर्म में धीरे धीरे दो पंथ हो गये-एक हीनयान और दूसरा महायान । हीन-यान में बुद्ध की प्रतिमा गढकर उनकी पूजा न की जाती थी। केवल 'बोधिवृत्त', 'धर्मचक्र', 'स्तूप' श्रादि चिह्नों से हीनयान वाले बुद्धदेव का

स्मरण किया करते थे श्रीर उनकी समग्र प्रतिमा बनाकर देवता के रूप में न पूजते थे। किंतु महायान-मार्ग में भक्ति प्रधान थी। इसलिये बुद्ध की प्रतिमाएँ श्रनेक मुद्राश्रों में उपासना के लिये बनाई जाने लगीं। महा-यान में २४ त्रतीत बुद्ध, २४ वर्तमान बुद्ध त्रौर २४ भावी बुद्धों की कल्पना की गई श्रौर श्रनेक 'बोधिसत्व' श्रौर देवीदेवता माने गये। बोधिसत्व वे हैं जो भविष्य जन्मों में बुद्ध-पद के अधिकारी होंगे। 'षट्-पारमिता' अर्थात् दान, शील, त्रमा, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा इन छ: गुर्णो के जीवन में उत्तरोत्तर विकास होने पर बोधिसत्व बुद्ध-पदवी पर पहुँच सकता है। बुद्ध का निर्वाण तो एक लीलामात्र थी। वे सदा अमर रहते हैं और धर्म की संस्थापना के लिये-जीवलोक के निस्तार के लिये—युग युग में जन्म लेते हैं। महायान सिद्धांत के अनुसार, 'प्रज्ञा' श्रौर 'करुणा' के साथ साथ भगवान बुद्ध में तथा उनके पार्षद् बोधिसत्वों में निरतिशय भक्ति करना 'सम्यकसंबोधि' श्रौर 'निर्वाण' का साधन है। महायान पंथ के सिद्धांतों पर विचार करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्राचीन ब्राह्मण-धर्म श्रीर नवीन बौद्ध-धर्म में बहुत कुछ समानता त्रा रही थी त्रौर इस समय दोनों ही का परस्पर मेल हो रहा था। इन दोनों धर्मों को समन्वित करने में 'भागवत-धर्म' ही प्रधान कारण हुआ।

महायानपंथ के सब से बड़े समर्थक और प्रवर्तक कनिष्क के समय में नागार्जुन और अश्वघोष और गुप्त-काल में असंग और वसुबंधु हुए। इस पंथ का भारत और विदेशों में भी बड़ा प्रचार हुआ। चीनी यात्री

निंदिस यज्ञविधेरहह श्रुतिजातम्
 सदयहृदयद्शित पग्जुषातम् ।
 केशव ! धतबुद्धशरीर जय जय देव हरे ।—गीतगोविंद ।

र अनेक जन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ।—गीता । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।—गीता ।

फ़ाहियान महायान का अनुयायी था। वह एक भावुक हिंदू की भाँति वुद्ध-प्रतिमा की पूजा किया करता था। उसने पाटिलपुत्र में तीन वर्ष तक ब्राह्मण्-धर्म की भाषा संस्कृत का अध्ययन किया, क्योंकि महायानधर्म के प्रंथ संस्कृत में थे। प्राचीन बौद्धधर्म का स्थान इस समय ब्राह्मण्-धर्म और महायान ने ले लिया था और महायान भी ब्राह्मण्-धर्म की उमड़ती हुई बाढ़ में तल्लीन हुआ चाहता था। चीनी यात्री के बौद्ध-विहारों के वर्णन को पढ़कर तो यह अनुमान होता है कि बौद्ध-धर्म इस समय उन्नति के पथ पर अपसर था, परंतु तत्कालीन साहित्य, शिलालेख, मुद्रा तथा अन्य स्मारक-चिह्नों से स्पष्ट पता लगता है कि बौद्ध-धर्म का क्रमशः हास और हिंदूधर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि इस समय हो रही थी।

गुप्त-काल में यद्यपि ब्राह्मण, बौद्ध श्रीर जैन धर्म की भिन्न भिन्न संप्र-दाय विद्यमान थीं, तथापि उनमें परस्पर किसी प्रकार का धार्मिक द्वेप-भाव नहीं पाया जाता । यद्यपि ब्राह्मण-धर्म इस समय राजधर्म बन चुका था, तथापि धार्मिक मतभेद के कारण बौद्ध ख्रौर जैन लोगों को कुछ कष्ट उठाना पड़ा हो वा उनपर किसी तरह के ऋत्याचार हुए हों इसका गुप्त-कालोन इतिहास में कहीं भी संकेत नहीं है । प्रत्युत गुप्त-सम्राट् परम वैष्णव होते हुए भी अन्य धार्मिक संप्रदायों का बड़ा आदर करते थे। अन्यत्र बतलाया जा चुका है कि परम भागवत चंद्रगुप्त द्वितीय ने बौद्ध श्राम्रकार्दव श्रोर शैव वीरसेन श्रोर शिखरस्वामी को ऊँचे श्रधिकारों पर नियत किया था। कुमारगुप्त के समय के शिला-लेखों से प्रकट होता है कि शिव, विष्णु, बुद्ध, सूर्य तथा कार्तिकेय की पूजा के लिये लोग बिना किसी बाधा के प्रतिमाएँ श्रौर मंदिर बनवाते थे। गुप्तवंशी राजा तो धर्म के मामलों में ऋत्यंत सिहप्तु और पत्तपातशून्य थे, किंतु प्रजा में भी धार्मिक सहिष्णुता का भाव कूट-कूटकर भरा था । कहौम (जिला गोरख-पुर) के गुप्त संवत् १४१ (ई० स० ४६०) के शिला-लेख में पाँच तीर्थकरों की मूर्तियाँ त्रौर एक स्तंभ बनवाने का उल्लेख है। उसमें लिखा है कि इनका निर्माण करानेवाला मद्र नामक व्यक्ति ब्राह्मण, गुरु श्रोर यतियों में भिक रखनेवाला था। धाँची के शिला-लेख में बौद्ध आम्रकार्दव ने भिज्ञ-संघ को दान करते हुए कहा है कि जो मेरे चलाये हुए इस धर्म-कार्य में हस्तचेप करेगा उसे गो-ब्राह्मण की हत्या का पाप लगेगा । इस प्रसंग में यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस युग में ब्राह्मणों पर बौद्ध और जैन लोगों की इतनी श्रद्धा-भक्ति थी। भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में धर्म के नाम पर प्रजा में परस्पर विद्वेष और युद्ध नहीं हुए। सम्राट **अशोकद्वारा उद्**घोषित धार्मिक सहिष्णुता के परमसिद्धांत का पालन परवर्ती काल के राजा और प्रजा करते रहे—इस का इतिहास साची है। राजा और प्रजा की ओर से जो धार्मिक संस्थाओं को दान दिये जाते थे उनमें किसी को हस्तचेप करने का कदापि अधिकार न होता था। इस प्रकार के अज्ञयदान बौद्ध, ब्राह्मण आदि संप्रदायों के निमित्त शिला और ताम्र-पत्रों पर लिखवाये जाते थे। देवदाय' अथवा 'धर्मदाय' की रज्ञा करना, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो, भारतवर्ष के राजा लोग ऋपना परम धर्म समभते थे। भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास से यही प्रकट होता है कि इसके प्रत्येक युग में अनेक संप्रदायों के विद्यमान होते हुए भी प्रजा अपने अपने धर्माचरण में स्वतंत्र थी, धार्मिक विद्वेष का अभाव था और सभी पंथ परस्पर सहिष्ग्र थे।

१ विलसद, मंकुवार, करमदंड और मंदसोर के शिला-लेख— मदस्तस्यात्मजोऽभृद् द्विजगुरूयतिषु प्रायशः प्रीतिमान् यः। —फुलीट, गु० शि० सं० १५।

<sup>ै</sup> तदेतस्रवृत्तं य उच्छिंद्यात् स गोब्रह्महस्रथासंयुक्तो भवेत्—वही सं० ५।

३ ''एवमेषाक्षयनीवी आचंद्राके शिलालेख्या''—सांची का शिलालेख, गु० सं० १३१ ( ई० सं० ४५० )।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ''समस्त राजकीयानामहस्तप्रक्षेपणीयौ भूमिन्छिद्रन्यायेना चंद्राकीर्णवसरि व्सिति-स्थिति पर्वत समकाछीनौ उदकातिसर्गेण देवदायौ निस्छौ।''

<sup>&</sup>quot;कृष्णसर्पा हि जायंते धर्म दायापहारकाः" । ई॰ एंटि॰ जिल्द ६ पृ॰ ९ । प्रथम घरसेन का वल्छमी का ताम्रलेख ।

# दुसवाँ अध्याय

#### गुप्त-युग का उत्तरार्घ

चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमार-गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य हुन्त्रा । उस का राज्यारोहण-काल ई० स० ४१३ से प्रारंभ होता है। गुप्तवंश का प्रताप-सूर्य कुमारगुप्त के समय में पराकाष्टा पर था। उसके राज्य के अंतिम चरण से गुप्त-युग का उत्तरार्ध शुरू होता है। सम्राट् कुमारगुप्त के खिताब जो उसने घारण किये थे, बड़े शानदार हैं। दामोदरपुर (बंगाल) से मिले हुए गुप्त संवत् १२९ (ई० स० ४४८-४४९) के कुमारगुप्त के ताम्रपत्रों में उस का बिरुद 'परम दैवत परमभट्टारक महा-राजाधिराज' मिलता है। उसने भी ऋश्वमेध-यज्ञ किया था, जिसके स्मारक सुवर्ण के सिक्के मिलते हैं। अपने पिता के सदृश वह भी 'परम भागवत' था। परम राजाधिराज, महेंद्र, सिंहमहेंद्र, ऋजित महेंद्र, महेंद्रादित्य, गुप्तकुल, व्योमशशी, ऋश्वमेध-महेंद्र ऋादि उपाधियों से विभूषित उसका नाम सिकों और शिलालेखों में मिलता है। उसके समय के सिक्के और शिला-लेख जिन स्थानों से मिले हैं उनसे पता चलता है कि कुमारगुप्त प्रथम का ऋधिकार तथा शासन सुराष्ट्र से बंगाल तक ऋखंड था । पुंड्वर्धन-भुक्ति ( उत्तरी बंगाल ) उसके नियुक्त किये हुए शासक चिरातदत्त के श्रधीन थी ( ई० स० ४४८-४४९ )। ई० स० ४३५ के श्रास-पास राज-कुमार घटोत्कचगुप्त एरए। ( पूर्व मालवा ) पर शासन करता था। कुमार गुप्त प्रथम का सामंत बंधुवर्मा ई० स० ४३७-३८ में दशपुर ( पश्चिमी मालवा ) का ऋधिकारी था । गुप्त संवत् ११७ ( ई० स० ४३६ ) का एक लेख करमडांडे (फ़ैजाबाद जिले) से मिला है, जिसमें लिखा है कि

पृथ्वीसेन कुमारगप्त प्रथम के समय 'महाबलाधिकृत' (सेनापित ) था श्रौर पृथ्वोसेन का पिता शिखरखामी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मंत्री श्रौर कुमारामात्य था। उसके समय के संवत् वाले ६ शिलालेख मिले हैं जिनमें ५ गुप्त संवत् ९६ से १२९ (ई० स० ४१५-४४८) तक के और एक मालव (विक्रम संवत् ४९३=ई० स० ४३६) का है। उसके चाँदी के सिकों पर भी गुप्त-संवत् ११९ से १३६ (ई० स० ४३८-४५५ तक) के श्रंक लिखे मिलते हैं। उसके दो पुत्र स्कंद्गुप्त श्रौर पुरगुप्त श्रनंतदेवी से **उत्पन्न हुए थे । प्रथम कुमारगुप्त की मृत्यु के उपरांत उसका बड़ा बेटा** स्कंद्गुप्त सिंहासन पर बैठा था । कुमारगुप्त के जीवन के र्व्यंतकाल में भारतवर्ष पर पुष्यमित्र, हूण त्रादि विदेशी जातियों के त्राक्रमण त्रारंभ हुए । कथासरित्सागर की एक कथा में लिखा है कि एक समय उज्जैन में महेंद्रादित्य नामक राजा राज्य करता था । उसके समय में भारत पर म्लेच्छों ने अपना अधिकार बढ़ाना शुरू कर दिया—'म्लेच्छाक्रांतेच भूलोके<sup>'</sup>। परंतु महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने उनका नाश कर डाला और समस्त साम्राज्य को अपने वश में कर लिया I° इस कथा में यथार्थ घटनात्रों का उल्लेख है। 'महेंद्रादित्य' कुमारगुप्त की और 'विक्र-मादित्य' स्कंद्गुप्त की उपाधियाँ थीं । स्कंद्गुष्त के समय के भिटारी श्रौर जुनागढ़ के शिलालेखों से इस कथा की यथार्थता सिद्ध होती है।

स्कंदगुष्त विक्रमादित्य का राज्य-काल गुष्त संवत्युक्त मुद्रात्रों श्रौर शिलालेखों के प्रमाणानुसार ई० स० ४५५ से ई० स० ४६७ तक रहा। कुमारगुष्त की मृत्यु के पश्चात् गुष्तसाम्राज्य पर घोर विपत्ति के बादल उमड़ पड़े। हूणों का टिड्डीदल इस देश पर टूट पड़ा। इन विदेशी शत्रुश्रों

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> "मध्यदेशः ससौराष्ट्र सवंगाङ्गा च पूर्वदिक्। सकस्मीरान् सकौवेरीकाष्टश्च करदीकृता। म्लेच्छ संघाश्च निहताः शेषाश्च स्थापिता वशे॥''

<sup>-</sup>कथासरित्सागर, भाग १८।

के भयानक आक्रमण से विचलित अपने वंश की राजलक्ष्मी को वीर-शिरोमिण स्कंद्गुप्त ने तीन मास पृथ्वी पर सोकर और शत्रुओं को परास्त कर स्थिर किया। 'पिता के स्वर्गवासी होने पर शत्रुओं से आक्रांत अपने कुल की लक्ष्मी को अपने बाहुबल से शत्रुओं को पराजित कर पुनः प्रतिष्ठित करके, जैसे कृष्ण शत्रुओं को मारकर देवकी के पास आये थे वैसे स्कंद्गुप्त विजय का संदेश लेकर अत्यंत हर्ष के कारण अश्रुपात करती हुई मा के पास आया।' शत्रुओं से स्वदेश की रक्षा कर स्कंद्गुप्त ने अपने साम्राज्य के प्रांतों में गोप्ताओं को नियुक्त कर अपना शासन सुप्रतिष्ठित किया।'

"सर्वेषु देशेषु विधाय गोप्त्रीन्-संचिंतयामास बहु प्रकारम्।"

जूनागढ़ के गुप्त संवत् १३६ (ई० स० ४५७-५८) के शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने सुराष्ट्र के शासन का भार पर्णदत्त को सुपुर्द कर रखा था। पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित गिरिनगर (गिरनार) का अधिकारी नियुक्त हुआ था जिसने सुदर्शन नामक भील का जीर्णोद्धार कराया था। गंगा और यसुना के बीच के देश पर (अंतर्वेदी) 'परम-भट्टारक महाराजाधिराज' स्कंद्गुप्त का सामंत सर्वनाग शासन करता था। गुप्त संवत् १४६ (ई० स० ४६५-६६) के इंद्रपुर (जिला बुलंद-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> विचिक्ठित कुळ छक्ष्मीस्तंभनायोद्यतेन । क्षितित्तलशयनीये येन नीता त्रिमासाः । पितरि दिवसुपेते विच्छतां वंशलक्ष्मीं । भुजबलविजितारिय्यंः प्रतिष्ठाप्य भूयः । जितमिति परितोषान्मातरं सास्रनेत्रां । इत्तरिपुरिव कृष्णो देवकीमभ्युपेतः । हृणैर्यस्य समागतस्य समरे दाभ्यों धरा कम्पिता ।

भिटारी ( गाज़ीपुर ज़िला ) के स्तम्भ पर स्कंदगुप्त का लेख—फ़्लीट, गुप्त-

शहर) के ताम्रपत्र से विदित होता है कि उस समय तक भी गुप्त-साम्राज्य के मध्य के प्रदेशों में शांति विराजती थी। स्कंद्गुप्त के सिक्कों पर 'परम भागवत', 'कमादित्य', 'विक्रमादित्य' 'सुधन्वी' आदि उपाधियाँ उत्कीर्ण रहती हैं।

श्रव सभी विद्वानों ने यह मान लिया है कि स्कंद्गुप्त का राज्य-काल ई० स० ४६० के लगभग समाप्त हुत्रा था। कुछ विद्वानों की धारणा है कि उसकी मृत्यु के उपरांत गुप्त-साम्राज्य के श्रंग मंग होने लगे। किंतु यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि शिलालेखों श्रोर साहित्यिक प्रमाणों के श्राधार पर हम कह सकते हैं कि ई० स० की पाँचवीं, छठी श्रोर सातवीं सिद्यों में गुप्तवंश का राज्य इस देश से उच्छित्र नहीं हुत्रा था। स्कंद्गुप्त को मृत्यु के समय (ई० स० ४६०) से गुप्तवंशी राजाश्रों की परंपरा स्पष्ट समम में नहीं श्राती। सारनाथ की दो बौद्धमूर्तियों पर गुप्त संवत १५४ और १५० (ई० स० ४०३ श्रोर ४०६) के लेख हैं जिनसे पता चलता है कि ई० स० ४०३ में कुमारगुप्त (द्वितीय) का श्रोर ई० स० ४०६ में काशी के निकट बुधगुप्त का राज्य था। सारनाथ के इन लेखों से स्पष्ट प्रकट होता है कि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी कम से द्वितीय कुमार-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> नृपति गुणनिकेतः स्कंदगुप्तः पृश्चश्रीः । चतुरुद्धिजलातां स्कीत पर्यंत देशान् ॥ अवनिमवनतारियंश्वकारात्मसंस्थाम् । पितरि सुरसंखित्वं प्राप्तवत्यात्मशक्तया ॥

<sup>—</sup>पूजीट, जूनागढ़ का शिलालेख सं० १४।

<sup>े</sup> वर्षशते गुप्तानां सचतुः पञ्चाशदुत्तरे भूमिम् । शासति कुमारगुप्ते । गुप्तानां समितकाते सप्तपभ्चाशदुत्तरे । शते समानां पृथित्रीं बुधगुप्ते प्रशासति ॥ सारनाथ की बुद्ध-मूर्तियों पर खुदे हुए छेख ।

गुप्त चौर बुधगुप्त हुए थे। परंतु भिटारी (जिला गाजीपुर) से मिली हुई राजमुद्रा पर गुप्तों का वंशानुक्रम भिन्न प्रकार से उल्लिखित है। उसमें प्रथम कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त का नाम नहीं है। मिटारी की राज-मुद्रानुसार, प्रथम कुमारगुप्त के पश्चात् पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त स्रौर द्वितीय कुमारगुप्त कम से राजा हुए। पुरगुप्त की माँ का नाम अनंतदेवी और स्त्री का नाम वत्सदेवी था। वत्सदेवी के गर्भ से उत्पन्न नरसिंहगुप्त अपने पिता की मृत्यु के उपरांत सिंहासन पर बैठा था। पुरगुप्त के नाम के सोने के कई सिके मिले हैं जिनपर उसका बिरुद 'श्रीविक्रम' लिखा है। संभवतः 'प्रकाशादित्य' उपाधिवाले सिक्के इस पुरगुप्त के ही हों। नरसिंह-गुप्त के सिकों पर उस का बिरुद 'बालादित्यः' लिखा है। नरसिंहगुप्त बालादित्य के उपरांत उसका पुत्र द्वितीय कुमारगुप्त सिंहासन पर बैठा था। ऐसा अनुमान होता है कि भिटारी की राजमुद्रावाला द्वितीय कुमार गुप्त और सारनाथ की बौद्धमूर्तिवाला कुमारगुप्त एक ही हैं। यदि यह वंशानुक्रम ठीक है तो स्कंद्गुप्त की मृत्यु के अनंतर छ: वर्ष तक ही (ई० स० ४६७ से ४७३) पुरगुप्त श्रौर नरसिंहगुप्त ने राज्य किया होगा। क्रमारगप्त द्वितीय का भी शासन-काल बहुत खल्प था—ई० स० ४७३-४७६)। दामोदरपुर से मिले हुए कुमारगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी बुधगुप्त के ताम्रपत्र से प्रकट होता है कि वह भी श्रपने पूर्वजों के समान ही प्रतापशाली था। एरण ( मध्यप्रदेश के सागर जिले में ) के शिला-लेख से पता चलता है कि गुप्त संवत् १६५ (ई० स० ४८४) में बुधगुप्त के शासनकाल में महाराज सुरिश्मचंद्र कालिंदी ख्रौर नर्मदा निद्यों के बीच के प्रदेश का पालन कर रहा था और वहाँ मातृविष्णु और उसके छोटे भाई धन्यविष्णु ने विष्णु का ध्वजस्तंभ बनवाया था। एरण के एक दूसरे शिलालेख से ज्ञात होता है कि महाराजाधिराज तोरमाण के राज्य के प्रथम वर्ष में मातृविष्णु की मृत्यु के पश्चात् उसके पूर्वोक्त छोटे भाई धन्यविष्णु ने भगवान् वराह का मंदिर बनवाया था। हम पहले कह चुके हैं कि ई० स० ४८४ में मातृविष्णु और घन्यविष्णु बुधगुप्त के आश्रितों

में थे। किंतु दूसरे एरण के लेख से मालूम होता है कि उसी धन्यविष्ण को अपने जीवन-काल में ही हुगों के राजा तोरमाण का सामंत बनना पड़ा। इससे अनुमान होता है कि गुप्तराज्य के पश्चिमी प्रांतों पर हुएों के हमले फिर होने लगे। बुधगुप्त के सिक्के गुप्त संवत् १८० (ई० स० ४९९ ) तक के मिले हैं। उसका राज्य बंगाल से मालवा तक फैला हुआ था, किंतु ऐसा मालूम होता है कि उसके त्रांतिम समय में हूणों की चढाई गुप्तराज्य के पश्चिमी प्रांतों पर होने लगी थी। बुधगुप्त के पश्चात् भानुगुप्त गुप्त-सिंहासन पर बैठा । एरण के एक गुप्त सं० १९१ (ई० स० ५१०) के शिलालेख से मालूम होता है कि 'श्रर्जुन के समान वीर परा-क्रमी श्री भानुगुष्त के साथ राजा गोपराज वहाँ गया श्रौर वीरगति को प्राप्त हुन्ना । उसकी पतिव्रता स्त्री उसके साथ सती हुई ।' इस शिला-लेख से भी यही सुचित होता है कि भारत के पश्चिम प्रदेश गुप्त-सम्राटों के हाथ से निकलकर हूण तोरमाण और उसके पुत्र मिहिरकुल के अधीन हो गये। परंतु मालवा पर हुणों का अधिकार अधिक काल तक नहीं रहा। मिहिरकुल का एक लेख ग्वालियर से मिला है जो उसके राज्य के १५ वें वर्ष का है। बघेलखंड में ममगाँव और खोह से मिले हुए गुप्त संवत् १९१ तथा गुप्त संवत् २०९ ( ई० स० ५१० और ५२८) के महाराज इस्ती और उसके पुत्र संचोभ के ताम्रपत्रों में 'गुप्त नृप राज्य मुक्तौ श्रीमति प्रवर्धमान विजय राज्ये' उल्लिखित मिलता है। इस से स्पष्ट सिद्ध है कि ई० स० ५२८ पर्यंत गुप्तवंश का अधिकार मध्य के प्रांतों पर बना रहा । बाए ने हर्षचरित्र में प्रभाकरवर्धन के समय तक (ई० स० ६०० ) मालवा का गुप्त-वंश के अधिकार में होने का उल्लेख किया है। परंतु इसमें तो संदेह नहीं कि भानुगुप्त के श्रांतिम समय में हूणों के हमलों से गुप्त-साम्राज्य हिल गया था और उसका हास शुरू हो गया था। मालव संवत् ५८९ (ई० स० ५३२) के मंद्सोर से मिले हुए शिलालेखों में मालवगण के अधिनायक 'जनेंद्र' यशोधर्मी का विजय-वृत्तांत लिखा है। उक्त लेखों का त्र्याशय यह है कि 'जो देश गुप्तराजात्र्यों तथा हूणों के अधिकार में नहीं आये थे उनको भी उसने अपने अधीन किया; लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) नदी से महेंद्र पर्वत (पूर्वी घाट) तक और हिमालय से पश्चिमी समुद्रतट तक के स्वामियों को उसने अपना सामंत बनाया, और राजा मिहिरकुल ने भी उसके चरणों में सिर भुकाया।'' उक लेखों से स्पष्ट प्रकट होता है कि हूणों के आक्रमण से मालव-गण के वीर, विजिगीषु यशोधर्मा ने भारत की रज्ञा की और अपने प्रखर प्रताप से गुप्त-वंश को निस्तेज कर दिया। छठी शताब्दी के मध्य भाग से गुप्त-वंश का प्रताप-सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा। गुप्तवंशियों का राज्य धीरे धीरे संकुचित होने लगा। उनके सामंत स्वतंत्र हो गये। उनके वंशजों का राज्य पालवंश के उद्य होने तक मगध देश पर रहा। ईसा की सातवीं सदी के प्रारंभ होते ही उत्तरी भारत में वर्धनवंश का प्रताप बढ़ा। इस वंश के महाप्रतापी राजा हर्षवर्धन ने काश्मीर से आसाम तक और नेपाल से नर्मदा तक के सब देश अपने अधीन कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> या भुक्ता गुप्तनाथैर्न सकल वसुधा क्रांति दृष्ट प्रतापे नीज्ञा हूणाधिपानां श्लितिपति मुकुटाध्यासनीयान् प्रविष्टा । आलौहित्योपकंठात्तलवनगहनोपत्यकादा महेंद्रा दागङ्गाश्लिष्टसानोस्तुहिन शिखरिणः पश्चिमादापयोधेः । सामंतैर्यस्य बाहु द्रविण हतमदैः पादयोरानमङ्गि श्चूडारत्नांशुराजि व्यतिकर शवला भूमिभागाः कियंते । चूड़ा पुष्पोपहारैर्मिहर कुलनुपेणान्चितं पाद्युग्मस् । फ्लीट, गुप्तशिलालेख, सं० ३३, ३४, ३५, ३५ ।

# द्वितीय परिशिष्ट

#### गुप्तों का वंश-वृत्त

- (१) महाराज श्रीगुप्त
- (२) महाराज श्रीघटोत्कच
- (३) महारा जाधिराज श्रीचंद्रगुप्त=कुमारदेवी
- (४) समुद्रगुप्त पराक्रमांक = द्त्तदेवी
- (५) चंद्रगुप्तं विक्रमादित्य = घ्रुवदेवी तथा कुबेरनागा
- प्रभावतीगुप्ता (६) कुमारगुप्त महेंद्रादित्य = अनंतदेवी गोविन्द्गुप्त

घटोत्कचगुप्त (७) स्कंदगुप्त क्रमादित्य<sup>९</sup>

- (८) पुरंगुप्त
- (९) नर्सिंहगुप्त (बालादित्य)
- (१०) कुमारगुप्त द्वितीय
- (११) बुधगुप्त
- (१२) भांनुगुप्त

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>सिद्धम् । सर्वराजोच्छेतुः प्रथिच्यामप्रतिरथस्य चतुरुद्धिसिलिलास्वादितय-शसो धनदवरुणेंद्रांतकसमस्य कृतांतपरशोः न्यायागतानेकगोहिरण्य कोटिप्रदस्य चिरोत्सन्नाश्वमेघाहर्तुर्महाराज श्रीगुप्तप्रपौत्रस्य महाराज श्रीघटोत्कच पौत्रस्य महा-

<sup>[</sup> फुटनोट र १५१ पृष्ठ पर देखिये। ]

राजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त पुत्रस्य लिच्छिविदौहित्रस्य महादेव्यां कुमारदेव्यामुत्पन्नस्य महाराजाधिराज श्रीसमुद्रगुप्तस्य पुत्रस्तत्पिरगृहीतो महादेव्यां दत्तदेव्यामुत्पन्नः स्वयमप्रतिरथः परमभागवतो महाराजाधिराजश्रीचंद्रगुप्तस्तस्य पुत्रस्तत्पादानुष्यातो महादेव्यां धुवदेव्यामुत्पन्नः परमभागवतो महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्तस्तस्य .... धुतोऽयम् .... गुप्तवंशौकवीरः प्रथितविपुल्धामा नामतः स्कंदगुप्तः ।

फ़्ळीट, गुप्त शिलालेख, सं० १३।

रिभटारी की राजमुद्रा के अनुसार, प्रथम कुमारगुप्त के पश्चात् कम से पुर-गुप्त, नरसिंहगुप्त तथा द्वितीय कुमारगुप्त उत्तराधिकारी हुए थे।

#### त्तीय परिशिष्ट

#### रामगुप्त '

साहित्यिक जनश्रुतियों के आधार पर कुछ विद्वान यह मानने लगे हैं कि समुद्रगुप्त के पश्चात् उसका पुत्र रामगुप्त गद्दी पर बैठा, चन्द्रगुप्त द्वितीय नहीं। गुप्त-वंशावली में इस नवीन राजा का समावेश करना चाहिये अथवा नहीं—इस प्रश्न के हल करने के लिये तत्संबंधी साहित्यिक प्रमाणों की आलोचना करना आवश्यक है। सातवीं सदी में कविवर बाण ने स्वरचित हर्ष-चिरत में लिखा है:—

"श्रिरपुरे च परकलत्रकामुकं कामिनीवेषगुप्तश्चन्द्रगुप्तः शकपित-मशातयत्।" (उच्छ्वास ६)। श्रर्थात् 'शत्रु के नगर में परस्त्री की कामना करनेवाले शकराजा को, स्त्री के वेष में छिपे हुए चंद्रगुप्त ने मार डाला।' हर्ष-चरित के टीकाकार शंकरार्य ने उक्त वाक्य की व्याख्या करते हुए लिखा है:—

शकानामाचार्यः शकाधिपतिः चन्द्रगुप्तभ्रातृजायां ध्रुवदेवीं प्रार्थयमानः चन्द्रगुप्तेन ध्रुवदेवीवेषधारिणा स्त्रीवेषजनपरिवृतेन न्यापादितः । शंकरार्ये की व्याख्यानुसार, शकों का आचार्य, चंद्रगुप्त के भाई की

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> श्रीयुत राखालदास बैनर्जी—काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नंदी व्या-ख्यानमाला तथा श्रीयुत अ० स० अल्टेकर—जर्नल बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, जि० १४, ए० २२३-३५३।

स्नी ध्रुवदेवी पर श्रासक था श्रीर ध्रुवदेवी का वेष धारण कर चंद्रगुप्त ने उस शकपित को मार डाला। गुप्तकालीन शिलालेख तथा वैशाली की मुद्रा से पता चलता है कि महाराणी ध्रुवदेवी (ध्रुवस्वामिनी) महाराजा-धिराज चंद्रगुप्त द्वितीय की स्नी श्रीर कुमारगुप्त श्रीर गोविंद्गुप्त की माता थी। परंतु शंकरार्य के श्रनुसार ध्रुवदेवी चंद्रगुप्त के भाई की स्नी थी। इससे श्रनुमान होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने भाई की स्नी ध्रुवदेवी को शकराजा से छुड़ाकर श्रीर अपने भाई को मारकर ध्रुवदेवी से विवाह कर लिया हो। इस कथा की पृष्टि राष्ट्रकृट वंश के राजा प्रथम श्रमोघवर्ष के संजन ताम्रलेख के नीचे लिखे श्रोक से होती है। उसमें एक दानवीर गुप्तवंशी राजा का उन्नेख है, परंतु उसका नाम नहीं है:—

हत्वा भ्रातरमेव राज्यमहरदेवीं च दीनस्तथा। छक्षं कोटिमलेखयत् किल कलौ दाता स गुप्तान्वयः॥

'भाई को मार कर, राज्य श्रीर देवी को जिसने छीन लिया, जिसने लक्त माँगने पर करोड़ लिखकर दे दिये, वह दीन गुप्तवंशी कलियुग में बड़ा दानी प्रसिद्ध हो गया।' उक्त श्लोक में यह व्यंग्य है कि भाई को मारकर उसके राज्य श्रीर स्त्री को छीनकर गुप्तवंशी राजा दानवीर प्रसिद्ध हुआ तो क्या हुआ !

मुद्रारात्त्रस के प्रणेता विशाखदत्त ने 'देवीचंद्रगुप्तम्' नामक नाटक इस कथा के आधार पर रचा था। वह नाटक अभी तक संपूर्ण नहीं मिला। उस नाटक के कुछ अवतरण प्रोफ्रेसर सिल्वन लेवी ने 'जर्नल एशियाटिक' में रामचंद्र और गुणचंद्र के नाट्यदर्पण में उद्धृत 'देवीचंद्र-गुप्तम्' नाटक के अवतरण प्रकाशित किए थे। उन अवतरणों से भी उपर्युक्त कथानक की पृष्टि होती है। दस नाटक से पता लगता है कि

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> एपि० **इं**० ग्रंथ १८, पृ० २४८ शकाब्द ७९५।

र्भप्रकृतीनाश्वासनाय शकस्य ध्रुवदेवी संप्रदाने अभ्युपगते राज्ञा रामगुक्षेन अस्विधनार्थं यियासुः प्रतिपन्न ध्रुवदेवीनेपथ्यः कुमारचंद्रगुक्षो विज्ञपयन्तुच्यते ।'

रामगुष्त नाम का एक कायर और अयोग्य राजा था, उसपर एक प्रवल शकराजा ने चढ़ाई की। रामगुष्त अपनी प्रजा का आश्वासन करने के लिये, अपनी पटराणी ध्रुवदेवी को कामुक शकराजा के पास भेजने को तत्पर हो गया, किंतु शूरवीर और साहसी चंद्रगुष्त ने ध्रुवदेवी का वेष धारण कर स्त्रीवेषधारी सैनिकों को साथ ले शत्रु की छावनी में जाकर शकराजा को मार डाला।

पूर्वीक कथानकों को परस्पर मिलाकर पढ़ने से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने भीरु भ्राता रामगुप्त की, शकराजा को मारने के बाद, हत्या की हो और तत्पश्चात् ध्रुवदेवी से अपना विवाह कर लिया हो। इस कथानक को हम कितने श्रंश तक ऐतिहासिक मान सकते हैं इसपर ध्यान देना त्रावश्यक है। यदि यह कथानक ऐतिहासिक सिद्ध हो तो रामगुष्त का समुद्रगुष्त और चंद्रगुष्त द्वितीय के बीच गुष्त-वंशावली में निवेश करना पड़ेगा। परंतु इस कथा की तथ्यता स्वीकार करने में अनेक शंकाएँ होती हैं। प्रथम शंका तो यह है कि यदि रामगुष्त समुद्रगुष्त का उत्तराधिकारी होता तो सरकारी शिलालेखों में जिनमें गुप्त-राजवंश की परंपरा स्पष्ट लिखी रहती है, रामगुप्त का भी निर्देश होता। गुप्त-काल के अनेक शिलालेख मिलते हैं। उनमें कुछ राजा के और कुछ प्रजा के हैं। दोनों प्रकार के शिलालेखों में जहाँ जहाँ गुप्तों की राजवंश-परंपरा वर्णित है, एक-सा ही क्रम देखने में त्राता है त्रौर उनमें रामगुप्त के उल्लेख न करने का कोई कारण समम में नहीं त्राता। शिलालेखों में गुप्त-नरेशों की वंशावलियाँ उनके भिन्न भिन्न बिरुदों समेत यथाक्रम लिखी गई हैं। उनमें कहीं तो रामगुष्त का उल्लेख होना चाहिये था। उन्हीं शिलालेखों में स्पष्ट लिखा है कि समुद्रगुप्तद्वारा चंद्रगुप्त राज्य का उत्तराधिकारी चुना गया था। र गुप्त-कुल की यह परंपरागत रीति थी

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> इत्वा भ्रातरमेव राज्यमहरदेवीं च दीनस्तथा।—संजन ताम्रलेख, एपि० इं०।

र फ़्लीट—मथुरा का शिलालेख—सं० ४, स्कंदगुप्त का बिहार का शिला-

कि राजा अपने शासन-काल में ही अपना योग्यतम उत्तराधिकारी चुन लिया करता था। प्रयाग की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का इसी प्रकार से उत्तराधिकारी बनाये जाने का उल्लेख है। उसने चंद्रगृप्त द्वितीय को त्रपना उत्तराधिकारी माना था—'तत्परिगृहीतः'। चंद्रगुप्त का उत्तरा-धिकारी कुमारगुप्त चुना गया। श्रतएव, शिलालेखों में उसके नाम के साथ 'तत्पादानुध्यात:'—उसके चरणों का ध्यान करनेवाला—ऐसा विशेषण जोड़ा गया। ऐसा ही विशेषण स्कंद्गुप्त के नाम के साथ मिलता है। १ गुप्त-वंशावली के लेखक उक्त विशेषणों का विशेषरूप से प्रयोग कर यह सूचित करते हैं कि गुप्तवंश में राज्य-परंपरा पूर्वोक्त क्रमा-नुसार थी। त्रातएव, यह निर्विवाद सिद्ध है कि रामगुप्त गुप्तवंश के राजसिंहासन पर न बैठा था। गुप्तकालीन सिकों से भी रामगुप्त का पता नहीं लगता । प्राय: सभी गुप्त-राजात्रों ने तरह तरह के सिक्के चलाये थे जो हमें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हुए हैं। यदि रामगुष्त गुप्त-सम्राट् होता तो जैसे अधिक वा खल्प काल तक शासन करनेवाले अन्य गुप्त-राजात्रों के सिक्के मिलते हैं वैसे ही उसके भी सिक्के मिलते। किसी भी गुप्तकालीन मुहरों पर उसका नाम नहीं मिलता है। तत्कालीन किसी भी ऐतिहासिक लेख वा प्रमाण से रामगुष्त का गुष्तसम्राट् होना सिद्ध नहीं होता। परवर्ती काल की कपोलकल्पित कथात्रों के आधार पर इतिहास का निर्माण करना विद्वानों की दृष्टि में अत्यंत उपहासास्पद है।

लेख—सं० १२। भिटारी का स्तंभलेख—''महाराजाधिराज श्री समुद्रगुसस्य पुत्रस्तत्परिगृहीतो महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्तः ····।''

९ फ़्लीट—सं० १२,—'पितृपरिगतपादपद्मवर्ती' । भिटारी स्तंभलेख, सं० १३ ।

# चतुर्थ परिशिष्ट

# गुप्त-संवत्

भारतीय प्रातत्व संबंधी गवेषणा के इतिहास में विद्वानों को असक राजा वा राजवंश के काल-निर्णय में ऋत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इतिहास का निर्माण सुनिश्चित तिथि-क्रम के आधार पर ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि प्रश्न इतिहास के परिशीलन में प्राय: पूछे जाते हैं, किंतु जब हम किसी जाति के बहुत प्राचीन इतिहास की खोज करना ग्रुरू करते हैं तब इनमें से दो ही प्रश्न-कब और कहाँ—ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में हैरान कर डालते हैं। भारतीय पुरातत्व की खोज में पहले इन दो प्रश्नों के हल करने में विद्वानों ने चिरकाल तक बड़ा ही रलाध्य परिश्रम किया है। उस श्रम का यह परिएाम है कि स्राज हम प्राचीन भारत का बृहत इतिहास लिख सकते हैं । भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में पूर्व काल में त्र्यनेक संवत् प्रचलित हुए थे जिन्हें विभिन्न समयों पर जुदे जुदे राजात्रों ने स्थापित किए थे। इन का परस्पर संबंध न ज्ञात होने से भारत का तिथि-क्रम-युक्त शृंखलावद्ध इतिहास का संकलन करना ऋसंभव हो गया था। किंतु धन्य है उन विद्वानों के श्रम को, जिस के कारण हम श्रब प्राचीन भारत के तिथि-क्रम यक्त इतिहास की पोथी लिख सकते हैं।

यूनान के बादशाह सिकंदर का पंजाब पर आक्रमण का समय ई० स० पूर्व ३२६ भारत के प्राचीन इतिहास की प्रथम सुनिश्चित तिथि मानी गई है (The sheet-anchor of Indian Chronology)। इस घटना के थोड़े ही दिनों बाद नंद-वंश का नाश और मौर्य-वंश का उदय होता है। इस नये वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था जिसका यूनान के इतिहासकारों ने 'सैंड्रोकोट्टोस' नाम से उल्लेख किया है और जिसे सिकंदर के सेनापित सेल्यूकस का समकालीन बतलाया है। चंद्रगुप्त मौर्य और 'सैंड्रोकोट्टोस' एक ही हैं यह महत्त्वपूर्ण गवेषणा, संस्कृत के विद्वान् और (पुरातत्वान्वेषण के लिये बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक) सर विलियम जोन्स ने की थी। इस से मौर्यराज-वंश का प्रारंमकाल निश्चित हो गया। तदनंतर, शिलालेखों से पता लगा कि ज्ञात समय के एंटियोकस आदि पाश्चात्य यवनराजा चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक के समकालीन थे।

उक्त प्रमाणानुसार मौर्य-वंश का तिथि-क्रम ठीक ठीक निश्चित हो गया श्रौर इसके साथ साथ पुराणों में वर्णित राजवंशों का काल-क्रम भी विश्वसनीय सिद्ध हुआ। चंद्रगृप्त मौर्य से लेकर आंध्रवंश तक का (ई० स० पूर्व ३२५ से ई० स० २५० के लगभग) भारत का श्रृंखलाबद्ध इतिहास हमें उपलब्ध हो गया। ईसा के चौथे शतक से छठे तक हमारे इतिहास की घटनाएँ कालक्रमानुसार निबद्ध करने में विद्वानों को ऋत्यंत कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं। कितने ही शिलालेखों में 'गुप्त-काल', श्रौर गुप्त-वंश की राज-परंपरा का स्पष्ट उल्लेख विद्वानों को मिला। अतएव, गुप्त-काल की प्रारंभिक तिथि को निर्धारित करना आवश्यक हुआ। यह संवत् गुप्तवंशी किस राजा ने चलाया—इस विषय का लिखित प्रमाण श्रव तक नहीं मिला। परंतु समुद्रगुप्त की प्रयाग की प्रशस्ति में प्रथम चंद्रगुप्त का बिरुद् 'महाराजाधिराज' लिखा रहने तथा उसके पौत्र श्रौर समुद्र-गुष्त के पुत्र द्वितीय चंद्रगुष्त के समय के गुष्त संवत् ८२ से ९३ तक के शिलालेखों के मिलने से विद्वानों का यह अनुमान है कि गुप्तवंश में पहले पहल प्रथम चंद्रगुप्त ही प्रतापी राजा हुआ और उस के राज्यारोहण-काल से यह संवत् चला। दादा श्रौर पौत्र के बीच तीन पूरी पीढ़ियों में ९३ वर्ष का ऋंतर युक्ति-संगत मालूम होता है। गढ़वा (जिला इलाहा-बाद) से मिले हुए लेख में 'श्रीचंद्रगुप्त राज्य संवत्सरे ८८' श्रौर कुमारगुप्त

कं समय के लेख में 'श्रीकुमारगुप्तस्य श्रभिवर्धमान विजय राज्य संवत्सरे षण्णावते' श्रर्थात् ९६ लिखा है। इस से श्रनुमान होता है कि प्रथम चंद्र-गुप्त के ही प्रचलित किये हुए राज्य-संवत् का प्रयोग उसके उत्तराधि-कारी वंशधर करते रहे, जो श्रागे चलकर गुप्त-संवत् के नाम से प्रथित हो गया। यह संवत् लगभग ६०० वर्ष तक प्रचलित रहा श्रीर गुप्तवंश के नष्ट हो जाने पर भी काठियावाड़ में वल्लभी-संवत् के नाम से प्रसिद्ध हुश्रा। विंसेंट स्मिथ का मत है कि प्रथम चंद्रगुप्त ने विजयद्वारा प्रतिष्ठा पा लेने पर गुप्त-संवत् चलाया था, परंतु डाक्टर फ्लीट श्रीर जोन एलन के मतानुसार गुप्त-संवत् श्रन्य संवतों की भाँति, राज्य-वर्षों में गणना की परिपाटी से बराबर उसके प्रयोग होते रहने पर क्रम से प्रचलित हो गया। श्रतएव, गुप्त-संवत् को प्रथम चंद्रगुप्त के राज्यारोहण के समय से प्रारंभ हुश्रा मानना चाहिये, न कि उसके महाराजाधिराज बनने के श्रभिषेक के समय से। हर्ष का संवत् भी उसके राज्यारोहण की तिथि (ई० स० ६०६) से गिना जाता था, न कि उस के राज्याभिषेक की तिथि से।

डाक्टर फ्लीट ने गुप्त-संवत् का प्रारंभ दिवस ई० स० ३२० की २६ करवरी निर्धारित किया था। उनकी इस महत्त्वपूर्ण गवेषणा से भारत के इतिहास के परमप्रतापशाली गुप्तवंश का तिथि-क्रम सुनिश्चित हो गया। श्रलबेरुनी ने लिखा है कि गुप्त-संवत् शक संवत् से २४१ वर्ष बाद प्रारंभ हुआ था। गुप्तों के पीछे काठियावाड़ में वल्लभी के राज्य का उदय हुआ जिसके अस्त होने के पीछे वहाँवालों ने गुप्त-संवत् का ही नाम बल्लभी-संवत् रक्खा। इस बल्लभी-संवत् को भी अलबेरुनी शक संवत् के २४१ वर्ष पीछे शुरू हुआ मानता है। गुप्तकाल के विषय में उसका कथन है कि गुप्त लोग दुष्ट और पराक्रमी थे और उनके नष्ट होने

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>जोन एलन—गुप्त-मुद्राओं का सूचीपत्र, प्रस्तावना, पृष्ठ २०। फुलीट गु० इं०; भूमिका पृष्ठ ३०,३१।

पर भी लोग उनका संवत् लिखते रहे। अनुमान होता है कि वल्लभ उन गुप्तों में से अंतिम था, क्योंकि वल्लभी संवत की नाई गुप्त-संवत का प्रारंभ भी शककाल से २४१ वर्ष पीछे होता है। "गुजरात के चौलुक्य श्रर्जुनदेव के समय के वेरावल (काठियावाड़) के एक शिलालेख में रसूल महम्मद संवत् (हिजरी सन्) ६६२, विक्रम संवत् १३२०, वल्लभी-संवत् ९४५ और सिंह-संवत १५१ लिखा है। इस लेख के अनुसार विक्रम संवत् त्रौर वल्लभी गुप्त-संवत् के बीच का श्रंतर (१३२०—९४५)=३७५ त्राता है, परंत यह लेख काठियावाड का होने के कारण इसका विक्रम-संवत् १३२० कार्तिकादि है जो चैत्रादि १३२१ होता है जिससे चैत्रादि विक्रम-संवत् और गुप्त (बल्लभी)-संवत् का श्रंतर ३७६ श्राता है।" त्रर्थात् गुप्त संवत् में ३७६ मिलाने से चैत्रादि विक्रम-संवत् , २४१ मिलाने से शक-संवत और ३१९-२० मिलाने से ई० स० आता है। ई० स० १८८७ में, डाक्टर फ्लीट की पूर्वीक महत्त्वपूर्ण गवेपणा के प्रकाशित होने के उपरांत गुप्त-संवत् के विषय में विद्वानों में बराबर वाद-विवाद चलता रहा, किंतु जब फ्रांस के विद्वान एम० सिल्वन लेवी (M. Sylvain Levi) ने चीनी प्रंथों के त्राधार पर समुद्रगुप्त को सिंहल ( लंका ) के राजा मेघवर्ण का समकालीन सिद्ध किया जो वहाँ ई० स० ३५२ से ३७९ तक शासन करता था, तब विद्वानों ने डाक्टर फ्लीटद्वारा स्थापित ग्रप्त-वंश के प्रारंभ-काल को प्रामाणिक स्वीकार किया।

श्रीयुत के॰ बी॰ पाठक ने जैनमंथों और बुधगुप्त के लेखों के आधार पर गुप्त-काल और शक-संवत् का अंतर २४१ वर्ष का सिद्ध किया है। अतएव, गुप्त-संवत् का प्रारंभ ई॰ स॰ ३१९-२० में हुआ यह अब निर्वि-वाद सिद्ध माना जाता है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> गौ० ही० प्राचीन लिपिमाला—पृष्ठ १७५।

ए० ई० जिल्द ११, पृष्ठ २४२।

र विंसेंट स्मिथ-प्राचीन भारत का इतिहास, ५० २१।

<sup>ै</sup> ई० ऐं० १९१७—ए० २९२,२९३ (भंडारकरस्मारक ग्रंथ)।

# पञ्चम परिशिष्ट गुप्तयुग का तिथिक्रम

| गुप्त संवत्    | ई० सन्            | ऐतिहासिक घटना                 | टिप्पणी |
|----------------|-------------------|-------------------------------|---------|
|                | २७१ के            | महाराजगुप्त का राज्य-         |         |
|                | आस पास            | काल                           |         |
|                | २९० के निकट       | महाराज घटोत्कच का समय         |         |
|                | ३०८ के            | प्रथम चंद्रगुप्त का लिच्छिवि- |         |
|                | लगभग              | कुछ में कुमारदेवी से विवाह    |         |
| गुप्त संवत् का | ३२०               | प्रथम चंद्रगुप्त का राज्या-   |         |
| प्रथम वर्ष     |                   | रोहण                          |         |
| <b>q</b>       | ३२८-३२९           | समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक    |         |
|                | ३१०-३६ के<br>निकट | आर्यावर्त की विजय-यात्रा      |         |
|                | ३४७-५० के<br>छगभग | दक्षिणापथ की विजय-यात्रा      |         |
|                | ३५० के<br>आस पास  | अइवमेघ-यज्ञ                   |         |
|                | ३६० के            | सिंहरू के राजा मेघवण के       |         |
|                | आस पास            | राजदूत का समुद्रगुप्त की      |         |
|                |                   | सभा में उपस्थित होना।         |         |

|             |             |                               | <del></del>           |
|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| गुप्त संवत् | ई० सन्      | ऐतिहासिक घटना                 | टिप्पणी               |
|             | ३८० के      | द्वितीय चंद्रगुप्त का राज्या- |                       |
|             | आसपास       | र्रभ                          |                       |
|             | ३९५ के समीप | पश्चिम भारत की विजय           |                       |
| ८२          | 803         | उदयगिरि का शिलालेख            |                       |
|             | ४०५-४३३     | गुप्तसाम्राज्य में फ़ाहियान   |                       |
|             |             | की यात्रा                     |                       |
| 66          | ४०७         | गढ़वा का शिलालेख              |                       |
| ९०          | ४०९         | पश्चिम भारत में प्रचलित       |                       |
|             |             | शैली के चाँदी के सिक्तों      |                       |
|             |             | का प्रचार                     |                       |
| ९३          | ४१२         | साँची का शिलालेख              |                       |
| ९४          | ४१५ के छगभग | कुमारगुप्त महेंद्रादित्य (१म) |                       |
|             |             | का राज्यारंभ                  |                       |
|             | 814         | बिलसर का शिलालेख              |                       |
|             | 830         | गढ़वा का शिलालेख              |                       |
| 999         | ४३६         | मंदसोर का शिलालेख )           |                       |
|             |             | सूर्य-मंदिर का निर्माण        | मालव संवत् ४९३        |
| 121,        | ४४०, ४४३,   | चाँदी के सिक्कों पर           |                       |
| १२४, १२८    | 880         | उत्कीर्ण तिथियाँ              |                       |
| १२९         | 888         | चाँदी के सिक्के               |                       |
| "           | ,,          | मनकुवार का शिलालेख            | बुधमित्रद्वारा बुद्ध- |
|             |             |                               | प्रतिमा की स्थापना    |
| **          | ,,          | हूण जाति का ऑक्सस नदी         |                       |
|             |             | के तटस्थ प्रांतों पर अधिकार   |                       |
|             |             |                               |                       |

| गुप्त संवत्   | ई्० सन्                 | ऐतिहासिक घटना                                                                    | टिप्पणी                                                                                           |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 350           | ४४९<br>४५० के<br>आस पास | चाँदी के सिक्के<br>पुष्यमित्रों से युद्ध                                         |                                                                                                   |
| 9 <b>3</b> &, | ४५४, ४५५                | चाँदी के सिक्के                                                                  |                                                                                                   |
| ૧ <i>૧</i> છ  | કૃત્ય<br>કૃત્યત્વ       | स्कंदगुप्त का हूणों से युद्ध<br>गिरनार में सुदर्शन झील<br>के बांघ का जीर्णोद्धार |                                                                                                   |
| 356           | 840                     | क बाव का जागान्तर<br>वहाँ विष्णु-मंदिर की<br>स्थापना                             |                                                                                                   |
| 383           | ४६०                     | कहौम (ज़िला गोरखपुर)<br>का शिलालेख                                               |                                                                                                   |
| 988,<br>984   | ४६३, ४६४                | चाँदी के सिक्के                                                                  |                                                                                                   |
| 185           | ४६५                     | इंदौर का शिलालेख (ज़ि॰<br>बुर्लंदशहर)                                            |                                                                                                   |
| 288           | <b>४६७</b>              | चाँदी के सिक्के<br>पुरुगुप्त                                                     | पुरगुप्त और नरसिंह-                                                                               |
|               |                         | नरसिंहगुप्त बालादित्य                                                            | गुप्त का राज्य-काल<br>कदाचित् ४६७ और<br>४७३ के बीच रहा<br>होगा।                                   |
| 3 48          | ४७३                     | कुमारगुप्त द्वितीय                                                               | 'वर्षशते गुप्तानां स-<br>चतुः पंचाशदुत्तरे<br>भूमि । शासित<br>कुमारगुप्ते'-सारनाथ<br>का शिळाळेख । |

|                  | <del>,</del> |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गुप्त संवत्      | ई० सन्       | ऐतिहासिक घटना                                                                                                                                    | टिप्पणी                                                                                                                                     |
| १५४              | ४७३          | दशपुर (मालवा) में सूर्य-<br>मंदिर का संस्कार                                                                                                     | मालव संवत् ५२९                                                                                                                              |
| <i>૧૫</i> ૭      | <b>99</b>    | <b>बुधगुस</b>                                                                                                                                    | गुप्तानां समितिकांते<br>सप्तपंचाशदुत्तरे। शते<br>समानां पृथिवीं बुध-<br>गुप्ते प्रशासित ॥                                                   |
| <i>વે જ્</i> ત્ય | 878          | एरण (ज़िला सागर, मध्य-<br>प्रदेश) का शिलालेख                                                                                                     | (सारनाथ)<br>शते पंचषष्ट्यधिके<br>वर्षाणां भूपतौ च<br>बुधगुस्ने कालिंदी नर्म-<br>दयोर्मध्यं पालयति<br>सुरिक्सचंद्रे ।                        |
| વ હત્ય           | <i>8</i>     | परमदैवत परमभट्टारक महाराजाधिराज श्री बुध- गुप्त का पुंड्वर्धन-भुक्ति (उत्तर बंगाल) पर अधि- कार बुधगुप्तके मथूरांकित चाँदी के सिक्के (संवत् समेत) | दामोदरपुर के ताम्र-<br>पत्र—एपि०इं०जि०<br>१५, पृष्ठ १३४-१४१<br>विजितावनिरवनि-<br>पति: श्री बुधगुसो<br>दिवं जयति—एल्डन,<br>गु० सुद्रा-ए० १५३ |
|                  | ५००, ५०२     | हूण तोरमाण का मालवा<br>पर अधिकार                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| 191              | 430          | भानुगुप्त का एरण में युद्ध                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
| २१४              | 433          | दामोदरपुर (वंगाल) का<br>पाँचवाँ ताम्रपत्र                                                                                                        |                                                                                                                                             |

| गुप्त संवत् | ई० सन्                  | ऐतिहासिक घटना                                                  | टिप्पणी                                            |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|             | ५०२, ५४२<br>५२८ के खगभग | मिहिरकुळ <sup>९</sup><br>यशोधर्म का मिहिरकुळ<br>को पराजित करना | र 'चूड़ा पुरुषोपहारैर्मि-<br>हिरकुलनृपेणार्चितंपा- |
|             | ५३२                     | मंदसोर का यशोधर्म का<br>स्तंभळेख                               | द्युग्मम्'—फ़्लीट,<br>गु० क्षि० सं० ३३             |
|             |                         |                                                                |                                                    |
|             |                         |                                                                |                                                    |
|             |                         |                                                                |                                                    |
|             |                         |                                                                |                                                    |

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> अथ म्लेच्छगणा कीणें मंडले चंडवेष्टितः।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> तस्यात्मजोऽभृन्मिहिरकु**लः काकोपमः नृ**षः ॥—राजतरंगिणी १ ।

# छठा परिशिष्ट

# [ 9 ]

| प्रयाग के स्तंभ पर समुद्रगुप्त की विजय-प्रशस्ति              |
|--------------------------------------------------------------|
| यः कुरुयैः स्वैःःः अतसः अतसः यस्य ( ? )                      |
|                                                              |
| पुंच (१)                                                     |
| •••••••प्रविततः•••••॥२॥                                      |
| यस्य प्रज्ञानुषंगोचित सुखमनसः शास्त्रतःवार्थभर्तुः           |
| [——] सब्धो [ ँ—— ँ ] नि [ ँ ँ ँ ँ — ] नो च्छ्रं [ — ँ — — ]। |
| सत्काव्य श्री विरोधान् ब्रुधगुणितगुणाज्ञाहतानेव कृत्वा       |
| विद्वछोके वि [ — — ] स्फुटबहुकविता कीर्तिराज्यं भुनक्ति ॥३॥  |
| आर्च्यो हीत्युपगुद्ध भाविपञ्जनैरूकणितै रोमभिः                |
| सम्येषूच्छ्वसितेषु तुल्यक्कुळजम्ळानाननोद्वीक्षितः।           |
| स्नेहच्यालुल्तिन बाष्पगुरुणा तत्वेक्षिणा चक्षुषा             |
| य: पित्राभिहितो निरीक्ष्यनिखिलाम् पाह्येमूर्व्वीमिति ॥ ४॥    |
| दृष्ट्वा कर्माण्यनेकान्यमनुज सद्शान्यद्भुतोद्भिन्नहर्षा      |
| भावेरास्वादय [ — ँ ँ — — ँ — — ] केचित् ।                    |
| वीर्व्योत्तसाश्च केचिच्छरणसुपगता यस्यवृत्ते प्रणामे          |
| प्यार्ते (१) [ ' '''' ' '] ॥५॥                               |

संग्रामेषु स्वभुजविजिता नित्यमुच्छापकाराः
श्वः स्वो मानम् [ ँ ँ — — ँ — — ]।
तोषोत्तंगैः स्फुट बहुरस स्नेह फुछुँर्मनोभिः
पञ्चात्तापं व [ ँ ँ ँ — — ँ ] म म् ( ? ) स्या द्वस ( ? ) त्तम् ॥६॥

- (१) जो ..... अपने कुल वालों से .... जिस का
- (२) जिस का
- (३) जिस ने ...... अपने धनुष्टंकार से ......... छिन्न भिन्न किया... ...... किथंस किया..... फैलाया......;
- (४-५) जिस का मन विद्वानों के सत्संग-सुख का व्यसनी था, जो शास्त्र के तत्वार्थ का समर्थन करने वाला था; ......................सुदृढ़ता से स्थित
  - (६) ·····जो सत्कविता श्रौर लच्मी के विरोधों को विद्वानों के गुणित गुणों की श्राज्ञा से दबा कर (श्रव भी) बहुतेरी स्फुट कविता से (मिले हुए) कीर्ति-राज्य को भोग रहा है।
- (७-८) जिस को उस के समान कुलवाले (ईन्यों से) म्लान मुखों से देखते थे, जिस के समासद् हर्ष से उच्छ्वसित हो रहे थे, जिस के पिता ने उस को रोमांचित होकर यह कहकर गले लगाया कि तुम सचमुच आर्थ हो, और अपने चित्त का भाव प्रकट करके स्नेह से चारों ओर घूमती हुई, आँसुओं से भरी, तत्व के पहचानने वाली दृष्टि से देख कर कहा कि इस अखिल पृथ्वी का इस प्रकार पालन करो।
- (१०) त्रौर कुछ लोग उस के प्रताप से संतप्त होकर उस की शरण में त्राकर उस को प्रणाम करते थे.....

(१२) त्रानंद से फूले हुए और बहुत से रस और स्तेह के साथ उत्फुल्लमन से.....पश्चात्ताप करते हुए.....वसंत में

उद्देखोदितबाहुवीर्यंरमसादेकेन येन क्षणा— दुन्मूल्या च्युतनागसेन ग [ॅॅ———ं——ं—] दंडंप्राहयतैव कोटकुळजम्पुष्पाद्धये क्रीड़ता सूर्येते [ॅॅ—ॉ—] तट [ॅ———ॉ——ॉ—]॥७॥ धर्म प्राचीरबंध: शशिकरग्रुचय: कीर्त्तय: सप्रताना वैदुष्यं तत्त्वमेदिप्रश्नम [ॅंॅ] डकु [—] य क [ॅ] मु [१] त्

अध्येय: स्क्तमार्ग: कविमतिविभवोत्सारणं चापि काव्यम् कोनु स्याचोऽस्य न स्याद् गुणमतिविदुषां ध्यानपात्रम् य एक: ॥८॥

तस्य विविधसमरशतावतारण दक्षस्य स्वभुजवलपराक्रमैकवंधोः पराक्रमांकस्य परग्रुशरशंकु शक्तिप्रासासितोमरमिंदिपालनाराचवैतस्तिकाद्यनेकप्रहरणविरुद्धा-कुल्लवणशतांकशोमासमुद्योपचितकांतत्तरवर्ष्मणः कौशलकमहेंद्रमाहाकांतरकन्याप्टराज कौरालकमंटराजपेष्टपुरकमहेंद्र गिरिकौद्ध्रकस्वामिदत्तेरं उपल्लकदमन कांचेयकविष्णुगोपावमुक्तकनीलराज वैंगेयकहस्तिवर्म्म पालक्कोप्रसेन दैवराष्ट्रकक्वेर कौर्थलपुरकधनंजयप्रभृति सर्व दक्षिणापथराजप्रहणमोक्षानुप्रह जनित प्रतापोन्मिश्रमहाभाग्यस्य रुद्धदेव मतिल्नागदत्तचंद्र वर्म्मगणपतिनाग नागसेना च्युतनंदिबल वर्म्माद्यनेकार्य्यावर्त्तराजप्रसमोद्धारणोद्वृत्तप्रभावमहतः परिचारक्षिकृत सर्वोटविकराजस्य समतटदवाक कामरूपनेपाल कर्तृपुरादि प्रस्थंत नृपति-

- (१३) जिस ने सीमा से बढ़े हुए अपने अकेले ही बाहुबल से अच्युत और नागसेन को च्चण में जड़ से उखाड़ दिया……

- (१५) (जिस के विषय में यह कहा जाता है) धर्म के बाँधे हुए परकोटे के समान, जिस की कीर्ति चंद्रमा के किरणों की तरह निर्मल और चारों ओर छिटक रही थी, जिस की विद्वत्ता शास्त्र के तत्त्व तक को पहुँच जाती थी, और……;
- (१६) जिसने सूकों (वेद्मंत्रों) का मार्ग अपना अध्येय बना लिया था श्रौर उसकी ऐसी कविता थी जो कवियों की मित के विभव का उत्सारण (प्रकाश) करती थी। ..... ऐसा कौन गुगा था जो उसमें न था; गुगा श्रौर प्रतिभा के समक्षने वाले विद्वानों का वह श्रकेला ध्यानपात्र था।
- (१७-१८) विविध सैकड़ों समरों में उतरने में दत्त, अपने भुजबल का परा-क्रम ही जिसका अकेला साथी था, जो पराक्रम के लिये विख्यात था, और जिसका फरसे, बाण, शंकु, शिक्त, प्रास, तलवार, तोमर, भिंदिपाल, नाराच, वैतस्तिक आदि शस्त्रों के सैकड़ों घावों से सुशो-भित और अतिशय सुंदर शरीर था।
- (१९-२०) श्रौर जिसका महाभाग्य, कौसल के राजा महेंद्र, महाकांतार के व्यावराज, कौराल के मंत्रराज, पिष्टपुर के महेंद्र, गिरिकौट्द्रर के स्वामिदत्त, एरंडपल्ल के दमन, कांची के विष्णुगोप, श्रवमुक्त के नीलराज, वेंगी के हस्तिवर्मा, पालक के उपसेन, देवराष्ट्र के कुवेर श्रौर कुखलपुर के धनंजय श्रादि सारे दिन्नणापथ के राजाश्रों के पकड़ने श्रौर फिर उन्हें मुक्त करने के श्रनुप्रह से उत्पन्न हुए प्रताप के साथ मिला हुआ था।
- (२१) श्रौर जिसने रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गरापितनाग, नागसेन, श्रच्युत, नंदी, बलवर्मा श्रादि श्रार्यावर्त के श्रनेक राजाश्रों को बलपूर्वक नष्ट कर श्रपना प्रभाव बढ़ाया श्रौर सारे जंगल के राजाश्रों को श्रपना चाकर बनाया।
- (२२) जिसका प्रचंड शासन, समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल, कर्तृपुर त्रादि सीमांत प्रदेशों के राजा और मालव, त्र्यर्जुनायन, यौधेय, माद्रक,

भिर्मालवार्जुनायन यौधेयमाद्रकाभीर प्रार्जुनसनकानीक काक खरपरिकादिभिश्च सर्वेकरदानाज्ञाकरणप्रणामागमन परितोषितप्रचंदशासनस्यानेकश्रष्ट राज्योत्सन्न-राजवंशप्रतिष्ठापनोदुभूत निखिलभुवनविचरण शांतयशल: दैवपुत्रशाहिशाहानु-शाहीशक मुरुंडै: सैंहलकादिभिश्च सर्वद्वीपवासिभिरात्मनिवेदन कन्योपायनदान गरुत्मदंकस्वविषय भुक्तिशासनयाचनाष्ट्रपाय सेवा कृतबाहुवीर्थ्यप्रसरणधरणिबं-धस्य पृथिन्याम प्रतिरथस्य सुचरितशतालंकृतानेकगुण गणोरिसक्तिभिश्चरणतलप्रमृ-ष्टान्यनरपतिकीत्तेः साध्वसाधृद्यप्रलयहेतु पुरुषस्याचित्यस्य भक्त्यवनतिमात्र-<u> प्राह्ममृदुहृद्यस्यानुकम्पावतोऽनेकगोश्चतसहस्त्रप्रदायिनः कृपणदीनानाथातुरजनोद्ध-</u> रणमंत्रदीक्षाद्युपगत मनसः समिद्धस्य विप्रहवतो लोकानुप्रहस्य धनदवरूणेंद्रांत-स्व भुजबलविजितानेकनरपतिविभवप्रत्यपैणानित्यव्यापृतायुक्तपुरुषस्य निश्चितविदग्धमितगांधर्वेळिळितैवींडित त्रिदशपित गुरुतुम्बुरु नारदादेविद्वज्जनोप-जीव्यानेककाव्यकियाभि: प्रतिष्ठितकविराज्ञशब्दस्य सुचिरस्तोतव्यानेकाद्भु-तोदार चरितस्य लोकसमयकियानुविधानमात्रमानुषस्य लोकधान्नो देवस्य महाराज श्रीगुप्तप्रपौत्रस्य महाराजश्रीघटोत्कचपौत्रस्य महाराजाधिराज श्री६ंद्रगुप्तपुत्रस्य लिन्छविदौहित्रस्य महादेव्याम् कुमारदेव्यामुत्पन्नस्य महाराजाधिराज श्रीससुद्र-गुप्तस्य सर्व्यंपृथ्वी विजयजनितोदयच्याप्तनिखिलावनितला कीर्तिमितस्त्रिदशपति लितसुखिवचरणामाचक्षाण इव भुवो बाहरयमुच्छितः भवनगमनावास स्तम्भः ॥ यस्य

(२३-२५) आभीर, प्रार्जुन, सनकानीक, काक, खपैरिक आदि सब जातियाँ, सब प्रकार के कर देकर, आज्ञा मान कर और प्रणाम करने के लिये आकर, पूरा करते थे, जिसका शांत यश, युद्ध में अष्ट राज्य से निकाले हुए अनेक राजवंशों को फिर प्रतिष्ठित करने से भुवन में फैला हुआ था, और जिसको दैवपुत्र शाहि शाहानुशाहि शक, महंड, सैंहलक आदि सारे द्वीपों के निवासी आत्मनिवेदन किये हुए थे, अपनी कन्याएँ भेट में देते थे, अपने विषय-भुक्ति के शासन के लिये गरुड़ की राजमुद्रा से अंकित फरमान माँगते थे। इस प्रकार की सेवाओं से जिसने अपने बाहुबल के प्रताप से समस्त पृथ्वी

को बाँध दिया था, जिसका पृथ्वी में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। जिसने सैंकड़ों सचिरितों से अलंकृत, अपने अनेक गुणगणों के उद्रेक से अन्य राजाओं की कीर्तियों को अपने चरणतल से मिटा दिया था, जो अचिंत्य पुरुष की भाँति साधु के उदय और असाधु के प्रलय का कारण था, जिस का कोमल हृदय भिक्त और प्रणितमात्र से वश होजाता था, जिस ने लाखों गौएँ दान की थीं,

- (२६) जिस का मन क्रपण, दीन, अनाथ, आतुर जनों के उद्घार और दीचा आदि में लगा रहता था, जो लोक के अनुप्रह का साचात् जान्वल्यमान स्वरूप था, जो कुवेर, वरुण, इंद्र और यम के समान था, जिस के सेवक अपने भुजबल से जीते हुए राजाओं के विभव को वापिस देने में लगे हुए थे।
- (२०) जिसने अपनी तीच्ण और विदग्ध बुद्धि और संगीत-कला के ज्ञान और प्रयोग से इंद्र के गुरु काश्यप, तुंबुरु, नारद आदि को लिजत किया था, जिसने विद्वानों को जीविका देनेयोग्य अनेक काव्य कृतियों से अपना कविराज-पद प्रतिष्ठित किया था, जिसके अनेक अद्भुत, उदार चरित्र चिरकाल तक स्तुति करने के योग्य थे।
- (२८) जो लोकनियमों के अनुष्ठान और पालन करने भर के लिये ही मनुष्य-रूप था, किंतु लोक में रहने वाला देवता ही था। जो महा-राज श्रीगुप्त का प्रपौत्र, महाराज श्रीघटोत्कच का पौत्र और महा-राजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त का पुत्र था।
- (२९) जो लिच्छिवि-कुल का दौहित्र था, महादेवी कुमारदेवी से उत्पन्न था उस महाराजाधिराज समुद्रगुप्त की सारी पृथ्वी के विजय-जनित अभ्युद्य से संसार भर में व्याप्त तथा यहाँ से इंद्र के भवनों तक पहुँचने में ललित और सुखमय गित रखनेवाली कीर्ति बतलानेवाला

प्रदानभुजविकमप्रशमशास्त्र वाक्योदयै— रूपर्य्यपरिसंचयोच्छितमनेकमार्गयशः ।

#### पुनाति अवनत्रयं पञ्चपतेर्जटातर्गुहा— निरोध परिमोक्ष शीम्रमिव पांडु गाङ्क पय: ।

एतच कान्यमेषामेव भद्दारकपादानां दासस्य समीप परिसर्पणानुम्होन्मी-लितमेतः खाद्यटप्पिककस्य महादंडनायकध्रवभूतिपुत्रस्य साधिविम्रहिक कुमारा-मात्य महादंडनायक हरिषेणस्य सर्वभूतिहत सुखायास्तु ॥ अनुष्ठितंच परमभद्दा-रकपादानुष्यातेन महादंडनायकतिल भद्दकेन ।

पृथ्वी की बाहु के समान यह ऊँचा स्तंभ है।

- (३०) जिसका यश उसके दान, भुजविकम, प्रज्ञा श्रौर शास्त्र-वाक्य के उदय से ऊपर ऊपर श्रमेक मार्ग से बढ़ता हुश्रा
- (३१) तीनों भुवनों को पवित्र करता है। पशुपित (महादेव) की जटाजूट की खंतर्गुहा में रुक कर निकलने से वेग से बहते हुए गंगा जल की भाँति,
- (३२-३३४) यह काव्य उन्हीं स्वामी के चरणों के दास के, जिनके समीप रहने के अनुप्रह से जिसकी मित उन्मीलित हो गई है, महाद्ण्ड-नायक ध्रुवभूति के पुत्र (खाद्यत्पाकिक) सांधिविष्रहिक, कुमारा-मात्य महादंडनायक हरिषेण का रचा हुआ सब प्राणियों के हित और सुख के लिये हो।
- (३५) परमभट्टारक के चरणों का ध्यान करनेवाले महादंडनायक तिल भट्टक ने इसको अनुष्ठित किया ॥

#### [ २ ]

# समुद्रगुप्त का एरगा का शिलालेख

[ — — ॰ — ॰ ॰ ] सुवर्णेदाने

[ --- ] रितानृपतयः पृथुराघवाद्याः ॥ २ ॥

[ --- ] बभूव धनदान्तकतुष्टि कोप

तुल्य: [ - - - ] म नयेन समुद्रगुप्त: ।



जिस ने एक पतिव्रता कुलवधू से विवाह किया था

जो हाथी, त्रश्व, रत्न, धन, धान्य से समृद्धिशालिनी थी— राजभवनों में जो सुखी थी, जो बहुत से पुत्र-पौत्रों के साथ हिरती फिरती थी। ५।

जिसके महान युद्ध के कर्म (कारनामे) पराक्रम से चमकते हुए थे, जिस का सुविपुल यश चारों श्रोर परिश्रमण कर रहा था, जिसके शत्रु ( उस के ) रण के ऊर्जित कर्मी को स्वप्न के श्रवकाशों में स्मरण कर भयभीत हो जाया करते हैं। ६।

| []                                          |
|---------------------------------------------|
| [ ] सः स्वभोगनगरैरिकिण प्रदेशे ।            |
| []                                          |
| संस्थापित: स्वयश्वस: परिवृहणार्थम् ॥ ७ ॥    |
| [ ]                                         |
| [ — — ~ ] वो नृपतिराहयदा [ ~ — — ] ॥        |
| ••••••                                      |
| एरिकिए। के प्रदेश में अपने उपभोग के नगर में |
| श्रपने यश के विस्तार के लिये संस्थापित      |
| ·····जब राजा ने कहा····                     |
| [ शेष शिलालेख नष्टभ्रष्ट हो गया है। ]       |
| [ a ]                                       |

# द्वितीय चंद्रगुप्त के राज्यकाल का उदयगिरि की गुफा का शिलालेख । गुप्त-संवद ८२

सिद्धम् संवत्सरे ८०--- २ आषाद् मास शुक्लैकाद्श्याम् । परमभद्दारक महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त पादानुध्यातस्य महाराजच्छगलगपौत्रस्य महाराज विष्णुदास पुत्रस्य सनकानिकस्य महाराज ......द (?) घलस्यायं देव धर्म: ॥ सिद्धम् ! संवत्सर में ८०+२ त्राषाद मास की शुक्त पत्त की एका-दशी में परम त्रादरास्पद (भट्टारक) महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त के चरणों का ध्यान करनेवाले महाराज विष्णुदास का पुत्र और महाराज छगलग का पौत्र, सनकानिकों के महाराज ... दल का यह धर्मकार्य है।

#### [ 8 ]

दिल्ली के समीप मेहरोली की कुतुबमीनार के पास लोहें के स्तंभ पर उत्कीर्ण सम्राट् चंद्र की विजय-प्रशस्ति यस्योद्धर्तयतः प्रतीप मुरसा शत्रून्समेत्यागतान् वंगेष्वाहववर्तिनो ऽभिलिखिता खह्गेन कीतिर्भुजे। तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिंघोर्जिता वाह्निकाः यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधिर्वीर्यानिकर्वक्षिणः ॥१॥

खिन्नस्थेव विस्वज्य गां नरपितगीमाश्रितस्थेतराम् मूर्त्यो कर्म जितावनीं गतवतः कीर्त्यो स्थितस्य क्षितौ । १ शांतस्थेव महावने हुतभुजो यस्य प्रतापो महान् नाचाम्युत्सृजति प्रणाशितरिपोर्यत्नस्य शेषः क्षितिम् ॥२॥

प्राप्तेन स्वभुजार्जितंच सुचिरं चैकाधिराज्यं क्षितौ । चैद्राह्वेन समग्र चेद्र सद्दर्शी वक्तुश्रियं विश्रता

<sup>ै</sup> छोहस्तंभ पर खोदी हुई इस पंक्ति का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कुछ सिक्कों पर अंकित छेख से मिछान करने पर एकसा ही अर्थ प्रकट होता है। 'क्षितिम-विजय सुचरितैर्दिवंजयित विक्रमादित्य:'—अर्थात् पृथ्वी को जीत कर यज्ञादि कर्मों से विक्रमादित्य ने स्वर्ग को जीता है यह सिक्कों पर छिखा रहता है। बहुत संभव है कि उक्त पंक्ति में विक्रमादित्य के प्रथित चरित्र का संकेत हो।

तेनायं प्रणिधाय भूमिपतिना भावेन विष्णौ मतिम्। प्रांग्रु विष्णुपदे गिरौ भगवतो विष्णोध्वैजः स्थापितः ॥३॥

बंगदेश में एकत्र होकर सामना करनेवाले शत्रुट्यों को रण में (अपनी) छाती से मारकर हटाते हुए जिसके खड़्ग से भुजा पर कीर्ति छिखी गई; युद्ध में सिंधु के सात मुखों को उल्लंघन कर जिसने वाह्वीकों को जीता; जिसके पराक्रम के पवनों से दिचण समुद्र भी अब तक सुवासित हो रहा है।।१।।

(वह) जिस का शत्रु के नाश करनेवाले यह का शेष रूप महान् प्रताप, बड़े वन में शांत हुई श्रिप्त की भाँति, श्रभी तक पृथ्वी को नहीं छोड़ता है, यद्यपि वह राजा खिन्न होता हुआ, इस पृथ्वी को छोड़ कर कीर्ति के द्वारा पृथ्वी पर विराजता हुआ अपने पुर्यकर्मी से प्राप्त दूसरे लोक को सदेह पहुँच गया है।।२।।

पृथ्वी में श्रपनी भुजा से प्राप्त श्रौर चिरकालस्थायी एकाधिराज्य जिसने भोगा, पूर्णचंद्र के समान मुख की कांति को धारण करनेवाले उस चंद्र नामवाले राजा ने भाव से विष्णु में चित्त को समावेशित कर विष्णु-पद गिरि पर भगवान विष्णु का यह ऊँचा ध्वज स्थापित किया ॥३॥

#### [ 4 ]

# द्वितीय चंद्रगुप्त का मथुरा का शिलालेख

————— सर्वराजोच्छेत्तुः पृथिन्यामप्रतिरथस्य चतुरुद्धि सिल्लास्वादितयशसो धनदवरुणेंद्रांतक समस्य कृतांतपरशोः न्यायागतानेकगो हिरण्य कोटिप्रदस्य चिरोत्सन्नाइव-मेधाहर्त्तुमहाराज श्रीगुप्त प्रपौत्रस्य लिच्छवी-दौहित्रस्य महादेन्याम् कुमारदेन्याम् उत्पन्नस्य महाराजाधिराज श्रीसमुद्रगुप्तस्य तत्परिगृहीतेन महादेन्याम् दत्तदेन्यामुत्पन्नेन परमभागवतेन महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्तेन जो सब राजाओं को उच्छित्र करने वाला था, पृथिवी में जिस को बराबरी करनेवाला कोई शत्रु न था, जिसका यश चारों समुद्रों के जल तक फैल गया था, जो छुबेर, वरुण, इंद्र और यम के सदृश था, जो यमराज (कृतांत) का मूर्तिमान पर्शु (फरसा) था, न्याय से उपार्जित अनेक कोटि गौत्रों और सुवर्ण-मुद्राओं का देने वाला था, जो चिरकाल से उत्सन्न अश्वमेध का अनुष्ठान करनेवाला था, महाराज श्रीगुप्त का पड़-पोता, लिच्छिवियों का दौहित्र, महादेवी कुमारदेवी से उत्पन्न, महाराजाधिराज श्रीसमुद्रगुप्त का, उस के द्वारा स्वीकृत किये गये, महादेवी दक्त-देवी से उत्पन्न, परम भागवत महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त के द्वारा ।

( शेष शिलालेख बिलकुल नष्टभ्रष्ट हो गया है।)

#### [ & ]

# द्वितीय चंद्रगुप्त के समय का साँची का शिलालेख गुप्त संवत् ६३

सिद्धम् ! काकनाद् बोट के श्रीमहाविहार में त्रार्थसंघ के निमित्त जिस के (महात्मात्रों की ) ज्ञानेंद्रियाँ शील-समाधि-प्रज्ञा-गुर्णों से प्रभा-

वित हैं ......... जो परमपुण्य के कार्य चारों दिशाओं से आये हुए, जिस में श्रेष्ठ श्रमण निवास करते हैं,—पंच मंडली में प्रणाम कर के उंदान का पुत्र अन्नकार्दव—जिसे महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त के चरणों की छुपा से जीविका के साधन पूर्ण रूप से प्राप्त हुए हैं, जिसने (राजा के) आश्रित सज्जनों के सद्व्यवहार को जगत् में प्रख्यापित किया; जिसने अनेक युद्धों में विजय और यश की पताकाएँ प्राप्त कीं; जो सुकुलिदेश में नष्टी प्राम का रहने वाला था—वह ईश्वर वासक [गाँव] को देता है जो राजकुल के अम्रराट, शरभंग और मज के दान किये हुए धन से मोल लिया गया था और पाँच बीसी अर्थान् १०० दीनार भी देता है।

उन में की आधी अर्थान् ५० दीनारों से देवराज उपनाम वाले महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त के सब गुणों की प्राप्ति के लिये जब तक सूर्य और चंद्रमा रहें तब तक पाँच मिज्ज भोजन करते रहें और बुद्ध भगवान के रत्न-गृह (मंदिर) में एक दीपक जले तथा शेष मेरी अन्य सुवर्ण मुद्राओं से भी पाँच भिज्ज भोजन करें और रत्न-गृह में दीपक जले। जो इस प्रवृत्त हुए (धर्म-कार्य को) नष्ट करेगा वह गो-ब्राह्मण की हत्या का तथा सद्यः फल देने वाले पाँच पापों का भागी होगा।

वर्ष ९०+३, भाद्रपद, दिवस ४॥

[ e ]

द्वितीय चंद्रगुप्त के समय का उद्यगिरि-गुफा का लेख ।

सिद्धम् । यदंतर्योतिरकीभग्रुन्यार्म ( — — — ) ।

[ — — — — ] न्यापि चंद्रगुप्तास्थामद्भुतम् ॥ १ ॥

विक्रमावकय कीतादास्थन्यभूत पार्थिवा ।

[ — — — ] मान सरक्त धर्म्म [ — — — ] ॥ २ ॥

तस्यराजाधिराजर्षेरचिंत्यो ( — — ) मेन: ।

अन्वयप्राप्तसाचिन्यो ब्यापृत संधिविष्रहः ॥ ३ ॥

कौत्सक्ताब इति ख्यातो वीरसेन: कुलारव्यया । शब्दार्थ न्याय लोकज्ञ: कवि: पाटलिपुत्रक: ॥ ४ ॥ कृत्सनपृथ्वी जयार्थेन राज्ञे वेह सहागत: । भक्त्या भगवत: शम्मोर्गुहामेतामकारयत् ॥ ५ ॥

सिद्धम् ! जो भीतर से देदीप्यमान, सूर्य के समान त्र्यामा रखता है.....पृथिवी पर......व्यापी.....चंद्रगुप्त नाम वाला त्र्यद्भुत;....

जिस के पराक्रम के मूल्य से खरीदे हुए, जिस ने दासत्व ( शृंखला में शाँध कर ) अन्य राजाओं को विनम्र बना दिया .....

जिस ने ऋचिंत्य " (प्रभाव वाले) राजाधिराजिष के मंत्री होने की वंशकमागत पदवी प्राप्त की और संधि और युद्ध के विभाग में जो नियुक्त हुआ था, जो कौत्स गोत्र वाला शाब इस नाम से विख्यात हुआ था (श्रीर) कुल के नाम से वीरसेन कहलाता था, जो शब्द, अर्थ, न्याय और लोक का ज्ञाता था, जो किव था और पाटिलपुत्र का रहने वाला था वह इस देश में राजा के साथ स्वयं आया जिस का समस्त पृथ्वी के जीतने का उद्देश्य था, और भगवान शिव की भिक्त से प्रेरित हो इस गुफा को बनवाया॥

### \_ c ]

# द्वितीय चंद्रगुप्त के समय का गढ़वा का शिलालेख।संवत् ८८

#### प्रथम भाग

परमभागवतमहाराजाधिराजश्रीचंद्रगुप्त राज्यस्य (ज्ये) संवत्सरे .....) अस्यां दिवसपूर्वायम् तिथौ ...... क मात्रिदास प्रमुख ....... पुण्याप्याय-नार्थम् रचित ...सदासत्र सामान्य ब्राह्मण .....दीनारै देशिभः १० ... ॥ यञ्चेनं धर्मेस्कं धं स्युच्छिन्द्यात् स पंचमहापातकैः संयुक्तः स्यादिति ॥

#### दूसरा भाग

परमभागवत महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त राज्य (ज्ये ) संवत्सरे ८०— ८……अस्यां दिवसपूर्वायाम्तिथौपाटिलपुत्र गृहस्थस्य भार्य्याय गारम- गुप्त संवत् ६१ का द्वितीय चंद्रगुप्त के समय का मधुरा का स्तंभलेख १७९ पुण्योपचयार्थ ......सदासत्र सामान्य ब्राह्मण दिनाराः दश १० ....। यक्षेनं धर्मस्कंधं व्युच्छिन्चात् स पंचमहापातकैः संयुक्तः सादिति ॥

#### प्रथम भाग

परमभागवत महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त के राज्य के संवत्सर में ...
.....दिवस पूर्व उस तिथि में .....मातृदास प्रमुख.....पुर्य की वृद्धि के अर्थ....रिचत....सामान्य ब्राह्मणों का सदासत्र...
...दस दीनारों से ( अथवा अंकों में ) १० ॥

जो कोई इस धर्म की शाखा को विच्छित्र करेगा वह पाँच महा-पातकों से युक्त होगा।

### दूसरा भाग

जो कोई इस धर्म की शाखा को विच्छिन्न करेगा वह पाँच महापातकों का भागी होगा।

### [ e ]

## गुप्त संवत् ६'१ का द्वितीय चंद्रगुप्त के समय का मथुरा का स्तंभलेख<sup>6</sup>

यह गु० सं० ६१ का स्तंभलेख हाल ही में मिला है। इस में 'भट्टा-रक महाराज-राजाधिराज' समुद्रगुप्त के सत्पुत्र 'भट्टारक महाराज-राजा-धिराज' चंद्रगुप्त के नाम का और एक शैव साधु द्वारा किपलेश्वर महा-

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> आर० डी० बैनर्जी—हिन्दू विश्वविद्यालय की नंदी-च्याख्यानमाला, पृष्ठ ६६-६८।

देव के मंदिर के बनवाने का उल्लेख है। इस लेख में राजा से प्रार्थना की गई है कि वह इस धर्मकार्य की रक्षा करे।

यह नवीन शिलालेख इसिलये महत्त्वपूर्ण है कि इस में द्वितीय चंद्रगुप्त के राज्य-काल की सब से पहली तिथि का (गु० सं० ६१=ई० स०
३८०-८१) स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उसके राज्य के काल-निर्णय में
अब तक साँची का ई० स० ४०१ का शिलालेख ही प्रमाण माना जाता
था, किंतु मथुरा के इस नये लेख के अनुसार ई० स० ३८० के लगभग
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्य-काल गुरू होना चाहिये।

### [ 90 ]

# ग्वालियर राज्य में तुमैंन गाँव का गुप्त संवत् ११६ का शिलालेख

इस लेख में द्वितीय चंद्रगुप्त, प्रथम कुमारगुप्त और घटोत्कचगुप्त का उल्लेख है। घटोत्कचगुप्त का निर्दिष्ट समय गु० सं० ११६ (ई० स० ४३६) है। अतएव, वह प्रथम चंद्रगुप्त का पिता नहीं माना जा सकता। संभवतः घटोत्कचगुप्त प्रथम कुमारगुप्त का छोटा भाई अथवा पुत्र होगा। उस के राज्य-काल में घटोत्कचगुप्त मालवा का शासक था।

### [ 99 ]

# विक्रम संवत् ५२४=ई॰ स॰ ४६७ का मंदसोर का शिलालेख

इस शिलालेख में दत्तभट्टद्वारा एक स्तूप, आराम और कूप के बन-वाने का उल्लेख हैं। दत्तभट्ट गोविंद्गुष्त के सेनापित वायुरित्तत का पुत्र था। दत्तभट्ट गुष्तवंश के शत्रुओं का नाश करनेवाले (गुष्तान्वयारिद्रुम-धूमकेतुः) कोई प्रभाकर नाम के राजा का खयं सेनापित कहलाता था। कदाचित प्रभाकर स्कंदगुष्त का सामंत राजा होगा।

### [ १२ ]

# चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजकुमारी श्री-प्रभावतीगुप्ता का दानपत्र

वाकाटक छछामस्य (क) म-प्राप्तनृपश्रिय: । जनन्या युवराजस्य शासनं रिष्ठ शास(न)म् ॥

(१) सिद्धं ! जितं भगवता स्वस्ति नान्दिवर्धनादासीद्गुप्तादिरा(जो)(म)हा(राज) श्रीघटोत्कचस्तस्य सत्पुत्रो महाराज श्रीचंद्रगुप्तस्तस्य सत्पुत्रोऽनेकाइवमेधयाजी लिच्छिवदौहिन्नो महादेच्या कुमारदेच्यामुत्पन्नो महाराजाधिराज
श्रीसमुद्रगुप्तस्तत्सत्पुत्रस्तत्मादपरिगृहीतः पृथिच्यामप्रतिरथः सर्वराजोच्छेता चतुरुदिधसिलिलास्वादितयशानेक गोहिरण्य कोटि सहस्तप्रदः परमभागवतो महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्तस्तस्य दुहिता धारणसगोत्रा नागकुल संभूतायां श्रीमहादेच्यां
कुवेरनागायामुत्पन्नोभयकुलालङ्कारभूतात्यंतभगवद्भक्ता वाकाटकानां महाराज श्रीस्द्रसेनास्याग्रमहिषी युवराज श्रीदिवाकरसेनजननी श्रीप्रभावतीगुप्ताः....।

वाकाटक (वंश) का भूषण, राजलच्मी को वंशातुक्रम से पानेवाले युवराज को माता का, शत्रुत्रों से भी मानाजानेवाला, यह शासन (हुक्म-नामा) है।

सिद्धि हो ! भगवान् की जय ! कल्याण हो ! नांदिवर्धन स्थान से महाराज श्रीघटोत्कच गुप्तवंश का त्रादि राजा था । उसका सत्पुत्र महाराज श्रीचंद्रगुप्त, उसका सत्पुत्र, त्रानेक त्रश्वमेध यज्ञ करनेवाला, लिच्छि-वियों का दौहित्र, महादेवी कुमारदेवी से उत्पन्न, महाराजाधिराज श्रीसमुद्र-गुप्त; उसका सत्पुत्र, उसके द्वारा स्वीकृत किया हुत्रा, पृथिवी में जिसका

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> इं० ऐंटि, १९१२, ६ष्ठ २५८।

सामना करनेवाला कोइ न था, सब राजों का नष्ट करनेवाला, चारों समुद्रों के जल तक जिसका यश फैला था, अनेक गौ और सुवर्ण का कोटि सहस्र देनेवाला, परम विष्णु-भक्त महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त; उसकी पुत्री धारण, गोत्रवाली, नागकुलकी श्रीमहादेवी कुबेरनागा से उत्पन्न, दोनों कुलों की भूषण, अत्यंत भगवद्भक्ता वाकाटक महाराज श्री कद्रसेनकी महाराणी, युवराज श्रीदिवाकरसेनकी माता श्रीप्रभावतीगुप्ता।

# अनुक्रमणिका

ऋ

अंतर्वेदी का शासक १६५ अग्निस्वामी भाष्यकार १२० अच्युत और नागसेन १६७,-के सिक्के २५ अजंता की चित्रांकित गुफाएँ १२८, -के चित्रों की प्रशंसा १२९, **—के शिलालेख ३**५ अजयगढ़ का पार्वती मंदिर १२५ अर्जुनायन जाति के सिक्के ३३ अजातशत्रु २ अनंतदेवी १४४, १४७ अभयमुद्रा १२६ अभिज्ञान शाकुंतल ८०, ९३, १०७, 906 अमोघवर्ष के ताम्रलेख १५३ अछबेरूनी-गुप्त-संवत् का प्रारम्भ 13,146 अल्टेकर्—अ० स० १५२ अवंती ( उज्जयनी ) ३३,--का राजा ४१

अक्षोक का पत्थर का स्तंभ १२६, १२७,—बौद्ध-धर्मकी दीक्षा ली

३,---युग के स्तूप १३१,---का

**लेख १४,**—का विशाल साम्राज्य

अज्ञ्वघोष १०५,१०८,१४० अइवमेध यज्ञ १३७ असंग १०५,१४०—वसुबंधु का बड़ा भाई ११९ अहिंसा और विश्वप्रेम १,२ आदित्यदास—वराहमिहिर का पिता १२२ आपस्तंब के भाष्यकार १२० आभीर जाति ३४,—का राज्य ६ आम्रकार्दव १४१,१७७ आर्यभट्ट---आर्यछंद का प्रयोग १२१, ---गुप्तयुग में यूनानी ज्योतिष-सिद्धांत से परिचित १२२ आर्यश्चर १०५ आर्यावर्त के नौ राजा १६,---में राष्ट्रीय एकता २१ आक्वमेधिक सिक्के १३४ आइवळायन सुत्र के भाष्यकार १२० इंद्रपुर के ताम्रपत्र १४६ इस्सिंग का यात्रा वर्णन १०,११,---श्रीगुप्त का उल्लेख १००

३,४,--का समकालीन १५७

इ

•

ईइवरकुष्ण १२१

उ

उँदान का पुत्र १७७

उग्रसेन ३१

उज्जैन का वर्णन ४८

उत्तरापथ ३०

उदयगिरि की गुफा का शिलालेख १७३,१७७,—में शिलालेख १३७.

—में चंद्रगुप्त की गुफा १२५

उद्योतकर ११९,—न्यायभाष्य के टीकाकार १२१

उपवदात—ब्राह्मण-कन्याओं का त्रिवाह ४६.—शकवंशीय लेख ४५

狠

ऋतुसंहार १११

Ų

एँटियोकस—अशोक का समकालीन १५७

एयंगर, एस० कृष्णस्वामी—गुस-इति-हास का अध्ययन ७,११५

एरंडपछ ३०

एरण (पूर्व मालवा) १४३,—के शिलालेख २७,१४७,१४८,१७१

प्लिज़बेथ ८

एशियाटिक सोसाइटी (बंगाल) के संस्थापक १५७

ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ६६,१५९,

ऋो

—मध्यकालीन भारत ९०,—

राजपुताने का इतिहास ८,१०,३२

क

कथासरित्सागर में महेंद्रादित्य का

उल्लेख १४४

कनिष्क के आश्रय में बौद्ध-धर्म १३७,

— के दानमान के पात्र ५,—

महाप्रतापी राजा ५,—बोद्धधर्म

का रक्षक १०३

किपलेइवर महाराजदेव १७९

कपोलकल्पित कथाओं के आधार पर

944

करमडांडे १४३

कर्तृपुर ३२

कलिंग-युद्ध ३

कविपुत्र—मालविकाग्निमित्र में उल्लेख

994

कहौम के शिलालेख १४१

काकलपेरिक ३४

काकजाति ३४

कांची (कांजीवरम्) १७,३०,३१,—

नगर दिङ्नागाचार्य का जन्म-

स्थान ११९,—का विद्यापीठ १२१

काच-समुद्रगुप्त का नामांतर १३३

काचांकित सिक्के १३३

कामरूप ३२ कालिकाचार्य ३९

कालिदास ८०,---का अलका-वर्णन (वासभट्ट के दशपुरवर्णन से तुलना ) ११०,---का उज्जैन-वर्णन ४८,--के काच्य में अइव-मेघ और ब्राह्मणधर्म १०८,---के काध्य की छाया गुप्तकालीन शिलालेखों 992,--पर कुंतलेश—( प्रवरसेन ) के सम-सामयिक ११५,--की कृतियाँ १०८,—चंद्रगुप्त विक्रमादिस कै समकालीन १०८,—चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त के समय में १०९.-दिङ्नागाचार्य के समकाछीन ११९.--मगधेरवर की प्रशंसा ५८.--मगधनरेश का वर्णन ११३, -- की रचना की भिटारी के छेख से तुलना ११२, — वि-शाखदत्त का समकालीन ११६. --का समय १०६,--पर समुद्र-गुप्त की युद्धयात्रा का प्रभाव १०९,—हरिषेण के दिग्विजय वर्णन से समानता ११०

कान्यमीमांसा २५,६३,११४ कुंतल्प्रदेश ११४,—पर वाकाटकवंश का अधिकार ११५ कुंतलेक्वर दैत्यम् (नाटक) में कालि-दास का उछील ११४ कुतुबमीनार के पास का लोहस्तंभ १२७,१७४ कुबेर ३१

कुवेरनागा से उत्पन्न १८२,—चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी ६५
कुमारगुप्त का अइवमेध यज्ञ १३७,
—का कुमारसंभव से संबंध
११३,—के ख़िताब १४३,—
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र १४३,
—का छोटा भाई या पुत्र १८०,—
द्वितीय १४६,—प्रथम का अधिकार तथा शासन १४३,—प्रथम
के दो पुत्र १४४,—प्रथम महेंद्रादित्य १४३,—का मयूरांकित
सिक्का ११२,—प्रथम का सामंत
१४३,—की माता १५३.—का

कुमारजीव—बौद्धश्रमण, बौद्ध ग्रंथ का अनुवादक चीनीभाषा में १०० कुमारदेवी से उत्पन्न १७६,१८१ कुमारसंभव ११३,—में चित्रकला का निर्देश १२९

शिलालेखों में उल्लेख १५३

कुशनवंश का सार्वभौम साम्राज्य ५,—साम्राज्य का हास ५,६ कुस्थलपुर ३१ कोटकुल १६७,—के सिक्के २९ कोडरिंगटन १२६,—गुप्तकालीन कला की प्रशंसा १३०,—का प्राचीन भारत १३१

कोसल ३० कौस्सगोत्रवाला १७८ कौराल ३०,३१ क्षत्रपवंश का संस्थापक ४६ क्षहरातवंश का दूसरा राजा ४५ क्षेमेंद्र ११४

ख

खुतान---फ़ाहियान द्वारा वर्णन ६८, ६९,---में बुद्धदेव का मंदिर ७०

ग

गर्जेद्धमोक्ष का आख्यान १२४ गढ़वा—गाँव में शिल्प के नमूने १२५, —के शिलालेख १५७,१७८,— शिलालेख में ब्राह्मणभोजन का उल्लेख ९४

गणपतिनाग २९
गरुड्ध्वजांकित सिका १३३
गर्देभिछ का राज्यकाल ४१,—
विक्रमादित्य का पिता ४१,—

की स्थिति ६ गाथासप्तशाती ४० गार्गीसंहिता ४,१२२ गिरिकोट्टर (कोठूर) ३०,३१ गिरनार की प्रशस्ति १०४, — के शासक १३८, —का शिलालेख ३३ गीतगोविंद १४०

गीता १४०
गुणवर्मन—काइमीर का युवराज १००
गुप्त-तरेशों की वंशपरंपरा १०,—
वंशियों का चंद्रवंशी होना ९,—
का वंशवृक्ष १५०,—वंशियों के
भावी अभ्युद्य के कारण ११,—
किच्छवी राजपुत्री से विवाहसंबंध कोरी कल्पना ११,—
शिल्पकला की प्रशंसा १६०,—सम्राटों
का विवाह-संबंध ६६,—साम्राज्य
पर होर विपत्तियों के बादल
१४४,—साम्राज्य का शासनप्रवंध ७९,८०

गुप्तकाल के कारीगर १२७,—की
प्रारंभिक तिथि १५७,—की
मूर्तियाँ १२७,—की शिल्प और
स्थापत्यकला १२४,१२५,—के
शिल्पचित्रों का ख़जाना १२६
गुप्तयुग का तिथिकम १६०,—के
धार्मिक जीवन में भक्ति का
प्रवाह १३८,—में षड्दर्शनों का
विकास १२१

गुसर्वंश का अधिकार १४८,—का

आदिराजा १८१,—के इतिहास का तिथिकम १४,—का प्रताप-सूर्य १४३,—का प्रताप-सूर्य अस्ताचल की ओर १४९,—की प्रभुता १२,—की राज्यपरंपरा का उल्लेख १५७,—का संस्थापक ९,—के सिकों के आठ विभाग १३२,१३३

गुप्तसंवत् १३,—िकसने चलाया
१५७,—का आरंभ निर्विवाद
सिद्ध १५९,—का प्रारंभ १५८,
—पर फ्लीट और अल्बेरूनी के
मत १३,—बल्लभी-संवत् के नाम
से प्रसिद्ध हुआ १५८,—और
विक्रम-संवत् १५९,—के विषय
में वाद-विवाद १५९,—कर्म

गोविंदगुप्त—चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र ६५,—तीरभुक्ति—तिरहुत के शासक ८५,—की माता १५३, —का सेनापति १८०

गोपराज १४८
गोमतीसंघाराम ६९
गौतम के न्यायसूत्र का भाष्यकार १२१
प्रनवेडेल (Grun Wedel)—भारतीयों का उपनिवेश ९९
प्रामर्पचायत ८५

ग्वालियर का लेख १४८

घ

ष्टोत्कच गुप्त १४३,—गुप्तवंश का आदिराजा १८१,—का निर्दिष्ट समय १८०,—का पौत्र १७०, —मालवा का शासक १८०,— का सिक्का १३२

च

'चंद्र' नामांकित छोहस्तंभ का चंद्र कौन था ५३,--- के विषय में विद्वानों के मत ५५,५६ चंद्रगुप्त मौर्य-मौर्य-साम्राज्य विस्तार ३,—सैंडो कोहोस १५७ चंद्रगुप्त १८२.—का अभिषेक-काल ३८.-का उत्तराधिकारी १५५. --और कुमारदेवी की विवाह-स्मृति १३४,—की गुफा १२५. —गुप्तसंवत् प्रचलित किया ११. ---का पुत्र १७०,---का युद्ध-सचिव ४३,-के रजत-सिकों के दो विभाग,--(प्रथम) का राज्य-विस्तार १२,--का सिका १३२. -के सिकों का निरीक्षण १३५. -के विरुद सब से विशिष्ट विरुद 'विक्रमादित्य' ३८--चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अंतर्राष्ट्रीय मंत्री ८३,--के अनेक ख़िताब

६१,--के अन्य नाम ६५,--- के अमात्य और पदाधिकारी ८२,— का उत्तराधिकारी १४३,---का उदयगिरि का शिलालेख १७३. १७७.--उद्योग-धंधे ९६.--का उपाधिधारण का शौक १३५,— का गढ़वा का शिलालेख १७८. --और ग्रामपंचायत ८५,-के जीवन-वृत्तांत के साधनों का अभाव ५९,—की दो राणियाँ. कन्या और पुत्र ६५,—ध्रुवदेवी के वेष में १५४.—का न्याय और अपराध ८३,--नेपोलियन १६. ---परमभागवत १३७.--- पिता की युद्धनीति को बदल दिया ४३.-- भवरसेन का समकालीन ११५,-का प्रांतीय शासन ८७. —का प्रादेशिक विभाग ८४.— फाडियान द्वारा शासन-व्यवस्था का वर्णन ७१,७२,-का मधुरा का शिलालेख १७५,—का महल ८४,—का मुद्राराक्षस में उल्लेख ११६,—की राजकुमारी १८१, —का राज्यकर ८७,—का राज्य-काल-पारंभ १८०,--का रुद्रसेन के साथ विवाह करने का कारण ५३,--छगान और कृषि ८६,--

का विकमोर्वशी से संबंध ११३,
—की विजय प्रशस्ति १७४,—
की वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में
अभिरुचि ६१,६२,—का वैदेशिक
संबंध ९८,—वैष्णव होते हुए
भी शैवों का आदर करता था ६०,
—की शक-विजय का प्रमाण
४२,—का शासनप्रवंध ७९,८०,
—के सिक्के १३५,—के सिक्कों पर
नाम और कारनामे छंदोबद्ध ६१,
—के सोने-चाँदी के सिक्के ८१,
—की सेना ८३,—की सौराष्ट्रविजय ४७,—की स्त्री १५३

चंद्रभकाश ६४,१२०
चंद्रवंश का पुनरूत्थान १०
चंद्रवंश का पुनरूत्थान १०
चंद्रवंश का पुनरूत्थान १०
चंद्रवर्मा २९
चंपा और ताम्रलिसि ७७
चक्रपालित १३८,१४५
चतुर्दश शिलालेख ८९
चतुर्युत्र शिलालेख ८९
चतुर्युत्र विच्छा १३७
चष्टन—क्षत्रपवंश का संस्थापक ४६
चाणस्य—नीतिशास्त्र का आचार्य ३
चित्रकला का उत्कर्ष १२९,—के
नमूने १२८,—के पारिभाषिक
शब्दों का उपमालंकार में प्रयोग

चिरातद्त्र १४३

चीनीयात्री--चार के नाम ६७

ड

छ

छगल्ग (महाराज) का पौत्र १७४

ज

जरासंध १

जर्नेल एशियाटिक १५३ जायसवाल, काशीप्रसाद ११५ जुनागढ़ का शिलालेख ९२, १४४, १४५, १४६.—में स्कंदग्रस ९६

ज्वोड्बरड्यूछ ३१,३२,--का दक्षिण

का प्राचीन इतिहास ५२ जैनधर्म का आभास १३७.-के

संरक्षक ३९

जैमिनि के मतानुयायी १२०

जोन एलन ७, १३२, १३४, १५८,---और गुप्तवंश की मुद्रा ११३, और गुप्तवंश के सिक्के, सिकों के आठ विभाग और सिक्कों में मी-

लिकता १३२, १३४,---और गुप्त-

संवत् १५८.—का चंद्रगुप्त की

रूपकृती उपाधि पर अनुमान ६२. --- और चंद्रप्रकाश १२०,---चंद्र-

प्रकाश कुमारगुप्त का विशेषण ६४

ज्योतिष और गणित के विद्वान् १२२

3

टालेमी (Ptolemy) श्रीस का

भूगोलज्ञ ४१, ४९

डवाक ३२

हेनमार्कवासी कलाविशारद का कथन

929

द्ध

हुंढिराज-मुद्राराक्षस के टीकाकार

998

त

तक्षशिला का फ़ाहियान द्वारा वर्णन

७१,--का राजदूत १०३

तावचिंग-फाहियान का साथी ७७

तिलभट्टक महार्दं बनायक १७१

तुंबरु (संगीताचार्य ) १२८

तुमैंन गाँव का शिलालेख १८०

तुषार-कुशनवंश की राज्यसीमा ६

तोरमाण १४७

₹

दक्षिणापथ १६, ३०,---के राजाओं की

नामावली ३०

दत्तदेवी से उत्पन्न १७६

दत्तमह १८०

दमन ३०, ३१

दर्शन के छ: संप्रदाय १२१

द्शपुर (पश्चिमीय मालवा) १४३,---

वर्णन ११०

दामोदरपुर (दिनाजपुर) के ताम्रपत्र

८९, १४७

दार्जनिक संप्रदाय उन्नति के शिखर पर १२१ दिङ्नाग या दिङ्नागाचायं — कालि-दास के समकालीन ११९,— न्यायसूत्र की आलोचना १२१ दिवाकरसेन की माता १८२ दीनार और सुवर्ण (गुप्तसम्राट् के सिक्के ) ८१,—की तोल ९५ ्रदेव, बौद्धविद्वान् ११९ देवगढ़ का विष्णुमंदिर १२४ देवगुप्त या देवराज—चंद्रगुप्त का नामां-तर ५१,६५,---उपनामवाले१७७ देवताओं की पूजा १३८ देवदाय अथवा धर्मदाय १४२ देवपुत्र ३४ देवराष्ट्र ३१ देवस्वामी १२० देवी चंद्रगुप्तम्—नाटक के अवतरण 943

धनंजय ३१ धनुर्धरोकित सिक्के १३३ धन्यविष्णु १४७ धर्मकीर्ति १२१ धर्मफक का प्रवर्तन १२६

ध

देवेंद्रवर्मा के ताम्रपत्र ३१

द्वादशभुजा दुर्गा १३७

धार्मिक स्तूप १२६
धार्मिक द्वेषभाव १४१
धार्मिक सिंहण्यता १४१, १४२
धूर्तस्वामी भाष्यकार १२०
धुवदेवी चंद्रगुप्त की राणी ६५,—का
वेष १५३
ध्रुवसृति के पुत्र १७१
ध्रुवकामी १३८

नंदवंश का नाश १५६,--का राज्य 83 नष्टीग्राम १७७ नरसिंहगुप्त और उसका विरुद् १४७ नहपान की पुत्रो और जामाता १०२ नहवाहन ४१ नादिवर्धन १८१ नागकुल १८२ नागवंशीराजा २९ नागसेन १६७ नागार्जुन १०५, १४०,--का अमण-वृत्तांत में उद्घेख ११९ नाट्यदर्पण में उद्धृत १५३ नाट्यशास्त्र १०४ नारद और तुंबर १२८ न्याय १२१,—भाष्य का टीकाकार

१२१,--वार्तिक

वार्तिक-तात्पर्य टीका ११९,---

सूत्र की आलोचना १२१,— सूत्रों का भाष्य ११९,—स्थिति १२१

नेपाल ३२ नैपोलियन १६ नैयायिक का उल्लेख १२१

प

पंचितिद्धांतिका १०७,—में मतों का उद्धरण १२२ पक्षिलस्वामी ११९

पत्थर तराशने की कला का पुनर्दर्शन

पद्मार्थती ( ग्वालियर ) का राजा २९ परमार्थ ११९ परराष्ट्रनीति के उद्देश्य २३

परग्रुधरांकित सिक्के १३३ पर्णदत्त और उसका पुत्र १४५ प्रकृतवंद्य का राज्य १७

पाटल्पित्र—'अमरपुरी'—का मेगा-स्थनीज़-द्वारा वर्णन २,—का फ़ाहियान-द्वारा वर्णन ७४,—का रहने वाला १७८,—में शास्त्रकारों की परीक्षा ६३

पाठक, के॰ बी॰—गुप्तकाल और शक-संवत् १५९

पार्जिटर, कल्प्यिग का राजवंश ३०,४१ पालक---३१ पाली (भाषा) की अपेक्षा संस्कृत का आदर १३८ पिष्टपुर (पिट्ठापुर) ३०, ३१ पुंड्वर्षन सुक्ति (उत्तरी बंगाल) १४३ पुराप्त १४४,—की माँ और स्त्री १४७, —का विरुद्ध १४७

पुराण-प्रतिपादित धर्म का प्रभाव ११८
पुराणों का अंतिम संस्करण और संपादन ११६, ११७,—में गुप्तवंश
तक के राजवंशों का उछेख ११७,
—में गुप्तवंश का राज्य-विस्तार
११७,—में नागवंश और गुप्तवंश
७,—में पाँच विषयों की चर्चा
११७,—में राजाओं की वंशपरंपरा ११७,—में राजाओं की वंशपरंपरा ११७,—में वर्णित राजवंशों
का कालक्रम १५७,—से हिंदूधर्म
के प्रचार का पता ११७

पुरातः वर्सवंधी गवेषणा १५६ पुरुषपुर (पेशावर) का फ़ाहियान द्वारा वर्णन ७०

पुष्प नाम का नगर १६७
पुष्प नाम का नगर १६७
पुष्पित्र के आक्रमण १४४,—के
हाथ में मगध-साम्राज्य की बागहोर ४,—का राज्य ४१

प्ना का ताम्रपत्र में प्रभावती के भूमिदान का उद्घेख ५१ पृथ्वीमेन १४४,--का प्रभुत्व २५ पेरी (M. Noel Peri ) ११९ पेरीक्कीज ९ पौराणिक धर्म १३९ प्रत्यंत-नरेश १७ प्रद्युग्न १२२ प्रभाकरवर्धन १९,१४८,—स्कंद गुप्त का सामंत १८० प्रभावती-का दानपत्र १८१ प्रभावतीगुप्ता १८२ प्रमाणसमुचय ११९ प्रवरसेन ११५,—सम्राट् की पदवी प्राप्त की ५१ प्रवीर ७ प्राकृतभाषा की अपेक्षा संस्कृत का आदर १३८,—का हास १३८

फ

प्रादेशिक विभाग ८४

प्रार्जुनजाति ३४

फ़ाहियान—१३६,—अपने आपको
भारतभूमि में पाकर ७०,—को
खुतान के राजा ने ठहराया ६९,
—और गुप्तसाम्राज्य की शासनव्यवस्था ७९, ८०,—चंपा और
ताम्रलिसि में ७७,—का जावावर्णन ७८,—का तक्षशिला-वर्णन
७१,—का (भारत की) धार्मिक

अवस्था का वर्णन ७६, ७७,—
का पाटलिएन-वर्णन ७६,—एरूषपुर (पेशावर) और काबुल में
७०,—भारत के लिए स्वाना हुआ
६८,—और भारतीय शासन व्यवस्था ७५,—और भारतीय ७१,
७५,—का मध्यदेश-वर्णन ७२,
—महायान का अनुयायी १४१,
—राजा प्रजा की उदारता की
प्रशंसा ६१,—वस्तुविनिमय
और सिका ६५,—का विहारों
का वर्णन ७३,—का शेनशान
प्रदेश का वर्णन ९९,—का
सिंहल-वर्णन ७८,—स्वदेश लौट
गया ७८

पृलीट (डाक्टर) ६०, ११०, १४२, १४५, १४६, १४९, १५४, १५५, १५८,—का गुप्त-शिलालेख २४, २६, २७, ३६, ८५, ९२, ९४, ९६, ९७, १५१,—और गुप्त-संवत् १५८,—गुप्तसंवत् का प्रारंभ १३,—मेघवर्ण का समय ३५,—हिंद्धुओं में इतिहास लिखने की क्षमता १६

ब

बंधुवर्मा १४३ बंबई गजेटियर ४८ बरमिंगहम के अजायबचर में बुद्ध की मृति १२८ घरहत के स्तूप १३१ बलमित्र और मानुमित्र ४१ बलवर्मा ३० बह्नभी के राज्य का उदय १५८ बक्कभी-संवत् और विक्रम-संवत् १५९. --- शक-संवत् के बाद १५८ बसाद (वैशाली) की खोदाई ८८, —में मिटी की मुहरें ९६ बाग १५२.-कालिदास का उल्लेख १०६.—सुबंधु का विवरण १२१. हर्षचरित में चंद्रगुप्त का उल्लेख ६५.--हर्षचरित में प्रवरसेन-रचित सेतुकाच्य का उल्लेख ५२ बाळाघाट का ताम्रपत्र ५० विविसार २ बिहार और उड़ीसा के बनमय प्रदेश १६ बुद्ध या बुद्धदेव १,—अभयसुद्रा में १२६.—और ईइवर की सत्ता १३९.-की कल्पना १४०,--का पाली भाषा में उपदेश १३८. -- के रतगृह में दीप १७७.--विष्णु के अवतार ११८,-के सिद्धांत का विरोध १२० बुद्धचरित ( महाकाव्य ) ३०५ बुधगुप्त १४६,—का ताम्रपत्र १४७. २५

—का राज्य और सिक्के १४८ बुळंदशहर की सुहर ३० बेरावल के शिलालेख में रसल मह-म्मद्-संवत् १५९ बैनर्जी, आर० डी० ( राखाछदास ) १५२.-की प्राचीन-मुद्रा ११३. १३२.-का नंदीव्याख्यान १२५ बोधिसत्व १४० बोवर (Captain Bower)—मंगाई में वैद्यक अंथ की प्राप्ति ९९ बौद्ध का विज्ञानवाद और श्रून्य-वाद १२० बौद्धभिक्षुओं और विद्वानां उल्लेख १०० बौद्धधर्म का आभास १३७,--में दो पंथ १३९, — के प्रभाव का हास १३८,-पर भागवतधर्म का प्रभाव १३९,—वैदिकधर्म का परिवर्तनमात्र १३९,---सम्राट् १३७, — हिंसात्मक कर्म-कांड का प्रतिवाद रूप १३९. -का हास १३७ बौद्धों का तीर्थराज १२६,—और ब्राह्मणों का दार्शनिक वाद-विवाद १२० बौधायनसूत्र के भाष्यकार १२० ब्राह्मण और बौद्धधर्म में विचार संघर्ष १३८

ब्राह्मणधर्म का उत्थान १३७, १३८,

—का प्रभाव १३८,—की

भाषा १४१

ब्राह्मणधर्मावरुंवियों के लेखों की

संख्या १३६

ब्राह्मणों पर बौद्धों और जैनों की

श्रद्धा १४२

ब्रुलीच (डाक्टर)—गुप्त साम्राज्य के

राजमंत्री ८८,—बसाद की

खोदाई ८८

भ भंडारकर, डी० आर०—वैशाली की मुहरों पर अनुमान ८८ भंडारकर, रामकृष्ण (डाक्टर) ४०, —ईश्वरकृष्ण का काल १२१, —संस्कृतविद्या को प्रोत्साहन १२२.--वैदिक सुत्रों के भाष्य-कार १२० भरतमुनि—नाट्यशास्त्र १०४ भरत-चरित ११४ भर्तुहरि २७ भवस्वामी--भाष्यकार १२० भागवत १०३, ११८,—धर्म का विदेशी पर प्रभाव १०३ भागभद्र-विदिशा का राजा १०३ भानुगुप्त १४८

भारत का चीन के साथ व्यापारिक संबंध १००, १०१,—का पाश्चात्य देशों से व्यापार-संबंध ४८.-का रोम के साथ व्यापा-रिक संबंध १०१,-पर विदे-शियों के आफ्रमण १४४,--का वैदेशिक संबंध ९८,—का सुवर्ण-युग ८,-की संस्कृति का विदे-शियों पर प्रभाव १०२.१०३ भारतीय ज्योतिष और यूनानी ज्यो-तिष १२२ भारतीय पुरातत्व की खोज १५६ भाष्यकार विद्वान्-गुप्त युग में १२० भास १०८.—का मालविकाधिमित्र में उल्लेख ११५ भास्करवर्मा ३० भिटारी की राजसुद्रा १५१, -- की राजमुद्रानुसार गुप्तवंशकम १४७, —का विशालमंदिर १२४,— का शिलालेख ११२, १४४,— के शिलालेख से कालिदास की रचना से तुलना ११२ भिल्सा का स्तंभलेख १०३ भुमदा का शिव-मंदिर १२५ स मंत्रराज ३०. ३१ मंदसोर का शिलालेख ३९, ९३,

१४८, १८०,—के शिलालेख में रेशम के कारीगर का उल्लेख ९७. -में सूर्यमंदिर १०६,-का स्तंभलेख ५७, ९३ मगध का गुप्तवंशियों के अधीन होना १२.--में गुर्हों के राजवंश का उत्थान ८,९,१०,--में नंद्वंश का राज्य २.--नरेश का रघुर्वश में उल्लेख ११३,--राज्य का प्रभुत्व १,--राज्य की ,शक्ति शिथिछ-होने पर विदेशियों का भारत पर दौरदौरा ५,--राज्य पर झुंग (ब्राह्मण) वंश का अधिकार ४ मझगाँव और खोह १४८ मत्स्यपुराण ५, ६ मथुरा का शिलालेख ९२, १७५, —का स्तंभलेख १७९

मद्भ १४१
मद्भकजाति ३४
मतुकुवार गाँव की बुद्ध-प्रतिमा १२६
मतुकुवार गाँव की बुद्ध-प्रतिमा १२६
मतुस्मृति ९८
मयूराकित सिक्का ११२
मयूराक्ष ( मंत्री ) नागरिकों के लिए
समाभवन ९१
महंडों का उल्लेख ७
मह्नाग १२१

महमूद गज़नवी १३

महाकातार ३०,--का युद्ध ३५ महाभारत ११८ महाभाष्य ४ महायान पंथ के बौद्ध भिश्चक १८, १९,--पंथ के सिद्धांत-समर्थक और प्रवर्तक १४०.--भक्ति-प्रधान १३९ महावीर-स्वामी १,--का निर्वाण ४१ महाशिवास के शिलालेख ९ महेंद्र ३० महेंद्रनाथ, कल्डिंग के राजा १०९ महेंद्रादित्य १४४ माठरवृत्ति १२१ मातृचेत १०५ मात्रविष्णु १४७ मारशेल सर जान गुप्त समय के मंदिर १३१ मालवजाति का अधिकार ३३ मालव-संवत् ३९, १४८,—विक्रम-संवत् का नाम १०८ मालवा के वर्मात राजाओं की वंशा-वली ५६,-का शासक १८०,--पर हणों का अधिकार १४८,---का हास १४८ माछविकाप्तिमित्र में काछिदास से पूर्व के नाटककारों का उल्लेख ११५

भिंगटो चीन-सम्राट् ६८

मिनेंद्र (मिलिन्द्) बौद्धधर्म की दीक्षा छी १०३ मिहिरकुलका लेख १४८ मीमांसा, उत्तर और पूर्व १२१.— यौधेयजाति ३३ सुत्र के भाष्यकार १२० मुद्रातत्वविद् १३२ मुद्राराक्षस ११५, ११६,—के प्रणेता 943 मृतिनिर्माण-कला १२५ मच्छकटिक ११५ मेगस्थनीज २ मेघदूत १०८,१११ मेघवर्ण, गया में विशाल मठ बनवाया १८,—का समकालीन १५९. —की समुद्रगुप्त से मित्रता २२ मेबिल दक्ष १०१ मैक्समूलर, संस्कृत वाङ्मय १०२, रामचंद्र और गुणचंद्र १५३ 904 मौर्यवंश का उदय १५६,--का तिथिक्रम १५७, —का प्रारंभकाल १५७,-का राज्य ४१-के साम्राज्य का हास ४ य

यवनों के आऋमण २०,-का राज्य ६ यशोधर्मन २१ यशोधर्मा ( जरेंद्र ) का विजयवृत्तांत 386

युधिष्ठिर १ युनानी ज्योतिष १२२ योगदर्शन १२१ ₹ रघुर्वंश २३,५५,६०,१०८,१०९,११२, 113, 118 राजतरंगिणी १६४.—में विक्रमादित्य का उल्लेख १०८ राजशेखर ११४,—चंद्रगुप्त की साह-सांक उपाधि का उल्लेख ६३ रामगुप्त, कायर और अयोग्य १५४.---गही पर बैठा १५२,—समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी---शंका १५४, --का सम्राट् होना सिद्ध नहीं होता १५५,-की हत्या १५४ राष्ट्रकृटवंश के राजा १५३ रुद्रदामा, चष्टन का पौन्न, क्षेत्रपवंश

संस्कृत काच्य में कौशल ४९.-का संस्कृत शिलालेख १०४.— के साम्राज्य का विवरण ४६, ४७. रुद्रसेन की महाराणी १८२ रैप्सन २०,२९,--और गुप्तवंश के सिक्के १३२,—और भारतीय

सिक्के ९२

का सबसे प्रतापी राजा ४६,--का

ल

र्छका के तीर्थ-यान्त्रियों का अतिथि-सत्कार १९

लखनऊ के म्युजियम में पश्थर का घोड़ा २०

छाटाचार्य १२२

लाट्यायन सूत्र के भाष्यकार १२०

िक्छिविकुला या लिच्छवियों का दौहित्र १७०,१७६,१८१

छेनिनमेड के अजायबघर में गुप्तवंश का सिका १३२

व

वत्सदेवी १४७ वित्सभद्दि का कालिदास की रचना से परिचय ११०

वर्धनवंश का प्रताप १४९

वराहमिहिर, गुप्तयुग में १२२,— चंद्रगुप्त विक्रमादिल का समका-क्रीन १०७,—के पिता का नाम १२२

वसुबंधु १०५, १४०,—असंग का अनुज १०५,—का जीवनचरित ११९,—दिङ्नागाचार्य के गुरु ११९,—विक्रमादिस्य का सम-काळीन ११९

वाकाटक महाराज १८२ वाकाटकराजा पृथिवीषेण का प्रभुख २५ वाकाटकवंश का आधिपत्य १५,— का गुप्त-सम्राटों से धनिष्ट संबंध ५०,—परंपरा ५०,—का भूषण १८१

वाचस्पतिसिश्च, टीका में दिङ्नागा-चार्य का उद्घेख ११९ वार्ट्स, ह्वेनसंग का प्रवास-वर्णन ६४ वात्सायन (पक्षिल्स्वामी) भाष्य-कार—'द्वासिल' १२१

वामन, चंद्रगुप्त की चंद्रप्रकाश उपाधि का उछेख ६४,—समुद्रगुप्त और वसुबंधु का उछेख १२०

वायुपुराण ११७,—में गुप्तदंश ७,— में चन्द्रगुप्त प्रथम के समय की राज्यस्थिति १२

वायुरक्षित का पुत्र १८०

वासवदत्ता के लेखक १२१,—में विक्रमादित्य का उल्लेख ६२

वाह्णीकों को जीता १७५ विंध्यशक्ति के पुत्र ७

विक्रमसंवत् और गुप्त-संवत् का अंतर १५९,—के प्रवर्तक १९,—और बहुभी-संवत् के बीच का अंतर १५९,—का माछव-संवत् नाम से उद्घेख १९,—और माछव-संवत् एक ही १०८

विक्रमादिख (शकारि) का अनुसंधान ३९, ४० विकमादित्य विरुद्ध की उत्पत्ति ३४, ३८, ४०, ४१ विक्रमोर्वशी ११३ विचारों का आदान-प्रदान १३९ विजयनंदी १२२ विज्ञानवाद का संस्थापक १२०,--का खंडन १२० विदिशा १०३ विद्याभूषण, एस०--भारतीय न्याय-शास्त्र १२१ विनयपिटक ७४ विवाह-सूचक सिक्के १३४ विवेक और कला के बीच घतिष्ट संबंध विश्वप्रेम की आदर्शमूर्ति १३९ विष्णु चक्रमृत् १३८,—चतुर्भुज १३७. --का ध्वजस्तंभ १४७ विष्युगोप ३०, ३१ विष्णुदास का पुत्र १७४ विष्णुपद्गिरि पर विष्णु का ध्वज १७५ विशाखदत्त १५३,—कालिदास का समकालीन ११६,—चंद्रगुप्त वि-ऋमादित्य का समकालीन ११५ वीणांकित सिक्के १३४ वीरसेन १३७,—(शैव) १४१, १७८.

-- चंद्रगुप्त विक्रमादिख का सचिव ४३,--गुफा उत्सर्ग की ६० वृषभदेव, विष्णु के अवतार ११८ वृहजातक १२२ वेङ्गी ३०, ३२ वेट ११८ वैदिकधर्म और पौराणिकधर्म १३९ वैदिक यज्ञयागादिक का प्रचार १३७ वैद्य, सी० वी० -- शकारि विक्रमादित्य वैशाली में गुप्तकालीन मिट्टी की महर ८७,-की मुद्रा १५३,-के शासक की मुद्रा ८९ वैशेषिक १२१ व्याघराज ३१ व्याव्यवधाकित सिक्के १३३ व्यास ११८

श शंकरार्य, हर्षचरित के टीकाकार १५२ शकमुरंड ३४ शक-संवत् का अचार ४१,—के बाद गुप्तसंवत् १५९,—के बाद बछ्मी-संवत् १५७ शकों का आचार्य १५२ शवरस्वामी, बौद्धों के मत का खंडन

120

शरचंद्रदास, तिब्बत के प्रंथों का अनु-संधान ११९ शाकल (स्यालकोट) ३४ शातकणीं. क्षेत्रपवंश का अधिकार नष्ट कर दिया ४६ बाब नाम से विख्यात १७८ शाही और शाहानुशाही ३४ शिखरस्वामी १४१, १४४ शिलालेखों में रामगुप्त का उल्लेख १५४ शिल्पकला के नमूने १२४,--में रचना-सौंदर्य और भावन्यंजना १२७ जित्र की भक्ति से प्रेरित १७८ शिद्यनागवंश २ ग्रुद्रक गुप्तकालीन थे ११५ ज्ञून्यवाद १२० श्रंगारप्रकाश ११४ शेक्सपियर का युग ११३ शेनशन (प्रदेश) का फ़ाहियानद्वारा वर्णन ९९ श्रीगुप्त, गुप्तचंश का संस्थापक ९,— का पुत्र १०,—का पड्पोता १७६, —का राज्यकाल १०, ११,— का सिक्का १३२ श्रीपर्वत ६ ष

षट्पारमिता १४० षष्टांशवृत्ति ८६

स संगीत के आचार्य १२८, -- कला का विकास १२८ संक्षोभ के ताम्रपत्र १ ४८,—में बुंदेल-खंड के राजा का ताम्रशासन ९४ संघभृति, बौद्धश्रमण १०० संजन का ताम्रलेख १५३ संन्यास-मार्ग-प्रधान १३९ संस्कृत (भाषा) का प्रयोग और प्रभाव १३८,---राष्ट्रभाषा १२८ संस्कृत वाङ्मव के उत्थापक १०५, —बुद्धदेव के समय से गुप्तकाल तक १०२,-का विकास-क्रम १०६,--का सुवर्णयुग १०५,१३८ सनसानीक जाति ३४ समतट ३२ समुद्रगुप्त १८१,—द्वारा अच्युत, नाग-सेन और कोटकुछ के राजाओं के

स्गुस १८१,—हारा अच्युत, नाग-सेन और कोटकुल के राजाओं के परास्त किये जाने का उल्लेख २९,—अपनी योग्यता का जगत को पूर्ण परिचय १४,—अइवमेध यज्ञ १९, १३७,—अइवमेध यज्ञ का अनुष्ठान ९४,—का उत्तरा-धिकारी १५५,—का एरण का शिलालेख १७१,—'कविराज' २५,—की कीर्ति-पताका १९, —कुमारदेवी से उत्पन्न १७०,

—घटोत्कच का पौत्र १७०.— की 'चंद्रप्रकाश' और 'बालादिल' उपाधि ११९, १२०,—चक्रवर्ती सम्राट् नैपोल्जियन बोनापार्ट से तुलना १९,—ने जंगल के राजाओं को चाकर बनाया १६८.-की दक्षिणापथ की विजय-यात्रा ३०. -का दक्षिणापथ के राजाओं को पकड्ना १६८.—की दिग्विजय १६. १७. -- का नामांतर १३३. —का नाम 'काच' १३३.— ने नौ राजाओं को नष्ट कर अपना प्रभाव बढ़ाया १६.—और मेघ-१५९.—की पराक्रमांक उपाधि २७. -- के पश्चात् १५२. --का प्रजातंत्र या गणराज्य से कर वसूल करना १७,१८,--का प्रतिद्वंदी नहीं था १७०,—की परराष्ट्रनीति का विवेचन २३.---की प्रशस्ति में विजातीय राज्यों का उल्लेख ३४.--की युद्धयात्रा का कालिदास पर प्रभाव १०९. —का राज्यकाल, विविध मत ३७,—लिच्छविकुल का दौहित्र १७०,--ने वाकाटकवंश का प्रभाव नष्ट कर डाला ३६.-की विजय-प्रशस्ति १६५,--का विदेशी राजाओं ने आधिपत्य स्वीकार किया १८, -- के विरुद ३८.-के वीणांकित सिक्के १२८. -की शासनव्यवस्था, नीति-निपुणता २१,---शूरवीर, साहसी और विद्वान २४.२५,---श्री चंद्र-ग्रप्त का प्रत्र १७०,--संगीत और काव्य का प्रेमी १०५.—संधि-पत्र पर गरुड़ का चिह्न ९०.---का सत्पुत्र १७९,--सर्वराज्यो-च्छेत्ता ३८,—का सामंत १८०. -ने सिंहल के राजा की प्रार्थना को स्त्रीकार किया १८.-के सिक्के 1३३,--सिक्कों पर श्लोक लिखने की परिपाटी का आवि-ष्कारकर्त्ती २६,--की सीमांत राज्यों की विजय ३२.—पर सिथ (विसेंट) की धारणा नितात निराधार २२

सम्यक संबोधि और निर्वाण १४० सर विलियम जोन्स १५७ सरस्वती कंठाभरण ११४ सर्वनाग अंतर्वेदी का शासक १४५ सांक्य-दर्शन पर कारिका १२१ सांक्यकारिका १२१ साँची का शिलालेख १४२,—के शिलालेख में चंद्रगुप्त विक्रमादिख

की दानशीलता ९४,९५.-के स्तूप १३१ सामसेतुप्रदीप, सेतुबंध की टीका ११५ साम्राज्य की स्थापना २१ मारताथ का अजायबद्धर १२६ साहित्यिक जनश्रुति १५२ साहित्यिक प्रमाणों की आलोचना १५२ सिंहाचार्य १२२ सिकंदर की सेना २,--का पंजाब पर आक्रमण का समय १५६ सिक्कों के आठ विभाग १३३.-चाँदी के दो विभाग १३५.-में रामगृह १५५.--पर वंशस्थ छंद १३५.--में शिल्प का कौशल १३४.-के संबंध का साहित्य 132

सिल्वन लेवी १५३,—गुसवंश का आरंभ काल १५९
सीमांतराज्यों की नामावली ३२
सुकुलिदेश १७७
सुदर्शन (झील) का जीर्णोद्धार १४५
सुवंशु १२०,—न्यायकारों का उल्लेख
१२१,—कृत वासवदत्ता में विकमादित्य का उल्लेख ६२
सुरिहमचंद्र १४७
सुसुनिया का शिलालेख ३०

सुकों का मार्ग १६८

सूत्रग्रंथ का निर्माण और भाष्य १२२ सेतुबंधम् ११४,—की टीका ११५ सेल्युकस ३,—का समकालीन १५७ सेवेल १०१ सौमिल्ल ११५

स्कंदगुस १५५,—के उत्तराधिकारी
१४६,—की उपाधि १४४,—
का जुनागढ़ के शिळाळेख में
उल्लेख ९६,—का दान १६८,
—परम भागवत १३७,—का
भिटारी का शिलाळेख ११२,—
का राज्यकाल १४४,—ने शत्रुओं
को परास्त किया १४५,—
सिंहासन पर बैठा १४४,—
के सिकों पर उसकी उपाधियाँ
१४६

स्टेन कोनो (Sten Konow) ३४, —खरोष्टी शिळालेख ४२,— विशाखदत्त और काष्ट्रिदास सम-कालीन ११६

स्थापत्यकला १२४

स्मिथ विसंट (Vincent Smith) १२०,१५९,—अजंता की गुफा १२९,—अशोकस्तं भ १५,—का ऐतिहासिक विवेक १६,—गुसयुग में पांडिलपूर्ण कृतियों का निर्माण १२३,—गुस्रवंश के सिक्के १३१,—गुस्र-संवत् १५८,—चंद्रगुस की दूरदर्शिता ६६,—चंद्रगुस की दूरदर्शिता ६६,—चंद्रगुस की 'रूपकृती' उपाधि ६२,—चंद्रगुसादि के समय में कला १३०,—प्राचीन मुद्रा ३३,—भारत और सीलोन का शिल्प १३०,—मिलसा का स्तंभलेख १०३,—वसुबंधु का आश्रयदाता ११९,—समुद्रगुस के आक्रमण २२

स्वामिद्त्त ३० स्वामि महासेन का मंदिर १३८ ह

हरप्रसाद शास्त्री 'चंद्र'-संबंधी कल्पना निर्मुल ५६,५७,—शकारि विकसादित्य ४१

हरिषेण और कालिदास का रघुदिग्विजय-वर्णन ११०,—की
प्रयाग के स्तंभ पर समुद्रगुप्त की
प्रशस्ति २४,२५,—का संस्कृत
ज्ञान १०५,—समुद्रगुप्त के
आश्रित कवि १४,—सोधिविग्रहिक कुमारामास्य १७१

हर्षचरित २९, १०७, ११५,—मॅ कालिदास का उल्लेख १०७.—में गुप्तवंश का अधिकार १४९.— चंद्रगुप्त का उल्लेख १५२ हर्ष या हर्षवर्धन २१,--का संवत् १५८,-के सपकालीन किन १२१.—का साम्राज्य १४९ हस्तिवर्मा ३० इस्ती महाराज और उसके पुत्र १४८ हाल राजा ४० हिंदू जनश्रुतियों के अनुसार ३९ हिंदु संस्कृति की परमोन्नति के युग ११३ हिंसात्मक कर्मकांड का प्रतिवाद १३९ हीनयान, बौद्धधर्म की शाखा १३९ ह्विष्क, कुशनवंशी शाही १०२ हणों के आऋमण १४४ हेमचंद्रराय चौधरी ३५ हेलियोडोरस ( राजदूत ) १०३ हैवेल, ई० बी० का चित्रकला पर कथन १२९,—भारतीय तक्षण और चित्रकला १३०

ह्रेनसांग या हुयेनसांग का बोधगया के मठ का वर्णन १८, १९,—के अमण-वृत्तांत में बौद्ध विद्वानों का उल्लेख ११९,—विक्रमादिस्य की दानश्रूरता ६४

PRESIDENT'S SECRETARIAT LIBRARY